92 - Jamskint

अनुवाद-कला \*krut ira)

(CC)

वाग्व्यवहारादर्श (A Mirror To Sanskint Usaye.

4735



श्री चारदेव शास्त्रो एम० ए० एम० स्रो० एल०

Opswerking



Date ... 22/50

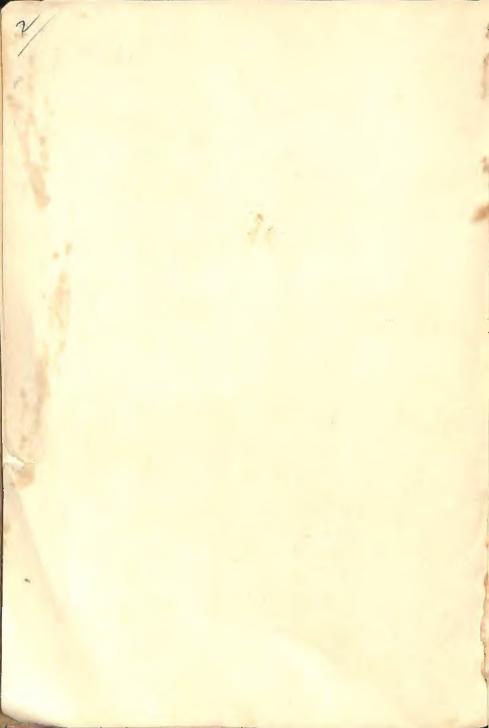

Sanskeit

अथवा

वाग्व्यवहारांदुर्श

SI I RAMAKRISHMA A SHRAMA Accession No. 47.35... Date and the part and are and con-

प्रगोता

श्रीचारुदेव शास्त्री, एम्. ए., एम्. ब्रो. एल्., भूतपूर्व अध्यक्ष संस्कृत विमाग श्री द्यानन्द् कालेज, अम्बाला

प्रकाशक

## गोतीलाल बनारसीदास

प्राच्य पुस्तक विकेता पोस्ट वक्स ७५, नेपाकीखपरा, वारागासी (बनारस) प्रकाशक

मोतीबाज बनारसीदास

मैनेजिंग प्रोप्राइटर,

श्री सुन्दरलाल जैन

पो० व० ७५, वाराससी (बनारस)

( सर्व ग्राधिकार सुरज्ञित है )

मुद्रक श्री शान्तिलाल जैन श्री जैनेन्द्र प्रेस नेपालीखपरा, वाराखमी (वनारम)

सब प्रकार की पुस्तकें निम्नलिखित स्थानों से मिल सकती हैं:-

- १. मोतीलाल बनारसीदास, नेपालीखपरा, पोस्ट वक्स ७५, वाराणसी।
- २. मोतीलाल बनारसीदास, जवाहरनगर, दिल्ली।
- ३. मोतीलाल बनारसीदास, बाँकीपुर, पटना ।

# The Art of Sanskrit Translation or

A Mirror to Sanskrit Usage



By

#### Prof. CHARU DEVA SHASTRI

M. A., M. O. L.,

Formerly Head of the Department of Sanskrit
D. A. V. Gollege, Ambala

Published by

### MOTILAL BANARSI DASS

Post Box 75, Nepalikhapra Varanasi-Banaras. Published by
MOTILAL BANARSI DASS
Mg. Proprietor
SUNDARLAL JAIN
P. B. 75, Nepalikhapra, Varanasi-Banaras.

[ All Rights Reserved ]

Printed by
SANTILAL JAIN
Jainendra Press,
VARANASI-BANARAS

All kinds of Books are available from : -

- 1. Motilal Banarsi Dass, P. B. 75, Nepalikhapra, Varanasi.
- 2. Motilal Banarsi Dass, Jawaharngar, Delhi.
- 3. Motilal Banarsi Dass, Bankipore, Patna.

# PREFACE

(First Edition)

The present work has been written in response te the persistent demand of our students. There is no suitable book on Sanskrit translation in the market. This is the general feeling amongst the teachers and the students.

In writing this book, our chief aim has been to instruct the student in the true idiom of Sanskrit. It is needless to emphasize that it is not so easy to preserve the idiom in translation. Mere grammatical correctness is not the same thing as idiom. A sentence grammatically faultless may be hopeless from the standpoint of idiom, we have constantly kept an eye on grammatical correctness too, which is admittedly, the minimum demand of a language. In order that the Sanskrit he offers in translation be a genuine coin, the student must critically study the established Sanskrit usage. To help him in this task, we have noticed in the Introduction the recognized forms of expression for various ideas and discussed at length a number of things in the light of recorded evidence. At places (in the Introduction and Foot-notes) we have tried to trace the origin and development of certain idiomatic terms. The student's attention is particularly invited to the section on Kāraka in the Introduction.

The book has been divided into four Sections (ज्ञाड). The first Section deals with the Concord of the Substantive and the Adjective, Adverbs, Pronouns and Numerals. This would give the students a good grounding in the Declension of the various bases and a precise knowledge of the use of the Adverbs and the numerals.

The second Section deals with the Verbs and explains and illustrates the various uses of the Tenses and the Moods and brings out some of the very peculiar and interesting usages. Since our object is to teach the language rather than its grammar, we could not restrict the student's choice of roots. Roots, therefore, have not been specified. The student is left free to make his own choice of roots which give easier and sweeter verbal forms. It also treats of some of the complex verbal formations such as the Desiderative and the Causative.

Besides it has a dozen Exercises on Prepositional Verbs whose value cannot be over-emphasized. Here we have selected twe-live roots of every-day use and have illustrated their uses with different prepositions. This will save the student from the bother of memorising the paradigms of many roots and at the same time make his expression elegant. Incidentally he would also know that roots take some prepositions and not others.

The third Section treats of the cases, the Indeclinables, the Compounds, the Taddhita and হ্বার suffixes. We have divided the Cases into হারে বিশক্তিs and उपयद विभक्तिs—this is not done even in books on grammar. This will give the students a better grasp of the subject than the usual promiscuous treatment. There are a few Exercises on the formation of Compounds and enlighten him as to their proper sphere. He is also referred to the Section on Compounds in the Introduction. The Taddhita formations which are ordinarily neglected—and which give us so many of our Nouns and Adjectives—have been duly noticed.

The fourth Section embodies miscellaneous Exercises. First come miscellaneous sentences of all sorts. Then follow some Dialogues on current topics. These are, in turn, followed by passages and short stories. Some of them are couched in the highly idiomatic Hindi, which are a trial for the translator.

choice of Sentences. The first 133 Exercises are all our own composition. They are carefully graded. In constructing sentences we have taken care to see that every sentence makes some sense, it has its own purpose and interest, it stirs a noble sentiment and provokes a new thought. When translated into chaste Sanskrit, it must either add materially to the knowledge of the student or make it precise where it is vague. This would be clear from the study of the very first few pages of the book. A very large number of these sentences are drawn from every day talk and touch on current topics. The same principle has dominated our selection of pieces. A glance at the stories and passages in Section IV will give you an idea of their refreshing variety. The head-lines will give you a foretaste of the delectable humour, interest, wisdom and thought that they are replete with.

Hints. Each one of the Exercises in all the four Sections is followed by "Hints"—a novel feature. Here we have tried to help the student by rendering for him several difficult lines from the Exercises, into Sanskrit. Besides obviating his difficulties, this would set a standard for him which he can well hope to attain by constant endeavour. In our renderings we have observed Samdhi uniformly, for we could not do otherwise. (For our reasons, see the Section on Samdhi in the Introduction). Forms which are a bit difficult, have been explained within the brackets. We have taken particular care to point out the ungrammatical and unidiomatic constructions that the student is likely to offer. We have also indicated at places what makes for grace in a sentence. Some light on the peculiar uses of the tenses is also thrown for the first time.

Footnotes. Copious footnotes are another feature of this work. These give Sanskrit equivalents for Hindi words and phrases and sometimes randerings of parts of sentences. In the first Section we have given synonymous Nouns in their crude form with gender and verbs in their usable forms in the various tenses and moods. In the Second Section which treats of Verbs, we have noted synonymous roots with their conjugational groups. The student should himself look for the required verbal forms. All that he need know is given here and this obviates the necessity of a Glossary at the end.

Appendix. The book has a very important Appendix. It gives the Sanskrit original of all the sentences marked with an asterisk \* in the Exercises. These sentences are culled from the writings of standard classical writers and rendered into Hindi for re-translation. It is vain to improve upon the sanskrit original. The student should try to assimilate these choice expressions of the great classical writers. This is one of the best ways to learn a language and build up a style.

The book, if introduced in Arts Colleges and the sanskrit Vidyalayas, is bound to give a fresh impetus to Sanskrit studies and raise the standard of efficiency of the student. It will not only serve as a guide to Sanskrit translation but also as a mirror to Sanskrit usage.

If the learned teachers of Sanskrit and other scholars of the language appreciate this work as a contribution, howsoever humble, to a critical study of Sanskrit, I shall consider my labours amply repaid- If after a careful study of the book they find that certain statements made by me are open to question, they would kindly intimate me all such cases and I shall take the very first opportunity to elucidate my view-point.

D. A. V. College AMBALA.

Charu Deva Shastri

#### PREFACE

( Second Edition )

For purposes of the present edition, the book has been thoroughly revised, improved and enlarged. Some 150 sentences have been added to Section IV. As we said in the Preface to the First Edition : "Our Chief aim has been to instruct the student in the true idiom of Sanskrit," the length of a sentence has never been a consideration with us. However small it may be, a sentence finds a place in the book, if its Sanskrit rendering has to teach a particular turn of expression that finds favour with the classical writers. The question that is ever before our mind—and it should be equally before the student's mind toois how best to render a Hindi sentence into Sanskrit, Every language has its Own Way of expressing an idea, its Idiom, and Sanskrit is no exception. This fact is being increasingly lost sight of. Modern writings are marred by departures from the Sanskrit idiom. Writers think in Hindi and conform more to the Hindi idiom than to the Sanskrit. This is much more true of a college student doing his composition. It is indeed very difficult for him to escape the influence of the speech he uses in his daily intercourse with others. Hence arises the necessity and desirability of telling him what constitutes the Sanskrit idiom, and warning him against all possible lapses. To this end, we have placed before him numerous specimens of choice expressions in our "Hints," and pointed out the various errors he is likely to commit. This should help him build up a style, both chaste and sweet. A standard has been set for him which he will hope to attain by sustained effort.

15th May, 1956.

CHARUDEVA SHASTRI

# किञ्चित् प्रास्ताविकम्

श्रथ कोऽयमनुवादो नाम । न तावत्रूर्वेग्रुपात्तस्यामिधेयस्याभिधानस्य वा प्रयोजनवान्युनरुपन्यासोऽत्र विवक्षितः । पश्चाहादोऽनुवादो दैतीयीकः प्रयोग इति सत्यपि योगन्नभ्येऽवेंऽस्ति हास्य शब्दस्यार्थान्तरे रुहिराधुनिकः संकेत इति वा । किमिद्मर्थान्तरमित्याकाङ्क्षायामुच्यते -- प्रकृतिभूतस्य कस्यचिद् वाग्विन्यासस्य परत्र बोधसंकान्तये प्रवृत्ता भाषान्तरपदास्मिका विम्बप्रतिविधम्ब-मावमजहती व्यवहारमनुपतन्ती तद्गतार्थसाकव्यं समर्पयन्त्वनुकृतिरनुवादः, तेन प्रकृती यावान् यादशश्वार्थोऽभिधेयादिर्यादिगिगरेव पदै: सुप्तिङन्तैरसमस्तैः समस्तैस्तिद्धितान्तैर्वा प्रत्याय्यतेऽजुकुती यदि तावांस्तादशस्ताद्यमरेव पदैः प्रस्थाय्यते वर्ष्ट्रं चारितार्थ्यमनुवादस्य, नेतरयेति लक्षग्रगतेन विम्वप्रतिविभ्वेत्या-दिविशेषग्रेन धोत्यते । तेनैव च सन्दर्भविशेषस्य यद् भाषान्तरन्याख्यानमात्रं तद् ब्यविष्डिद्यते । अनुवादे शिष्टव्यवहारेऽपि सम्यगवधेयम् । स च व्यवहारो माषासु नैकविधो यथातथं वेदनीयः। व्यवहारातिक्रमो हि दूषयति वाचम्। अन्यवहता च वाग् इदम्प्रथमतया प्रयुज्यमाना नाद्रियते लोक इत्यतोऽनीष-करोऽनुवादो विशेषज्ञैः किसुत यकिञ्चनज्ञैः । 'गधं कवीनां निकवं घदन्धी'ति कविमगितिरवितथा स्यात् । प्रयोगचणानां माषामर्मज्ञानामनुवाद एव परा परीचेत्यविसंवादी वादः । गुरवोऽप्यत्र साशक्षं प्रवर्तन्ते, कैव कथा शिष्यागाम् ?

मन्ये काविद्विद्धा राजपद्धतिरत्र प्रस्तवनीया ययाऽनन्तरायं प्रवृत्तारस्वात्रा स्विरेणैवेष्सितमाष्नुयुरनुवादरहस्यं चाकलयेयुः । इसमेवार्थमनुसन्धाया-ऽनुवादकलेयमस्मामिः प्राणायि । कया रीत्योपन्यस्तोऽथेऽप्रान्यो भवति, कै। पर्देरिपितोऽयं मधुरतर स्नापति मनसः श्रवण्योश्च, केन च क्रमिवशेषेण सन्दृत्यो सुदमावहित शिष्टस्य लोकस्य, कथं च माघान्तरेणानूसमान उक्त-चरोऽर्थस्तन्मुद्रां नातियातीति निदर्शयितुमेव प्रवृत्ता वयम् । श्राधुनिकाः शिष्टरेर-वनुगृहीताः केचन वाचां मार्गा श्रनास्थेया भवन्तीत्यपि दिदर्शयिषामः । एतद्र्थमिह विषयप्रवेशो नाम ग्रन्थेकदेशः प्रणीतः । तत्र च विनेतृणां विनोदाय विनेयानां च प्रवोधाय बहुपकारकं सुजातं च वेसजातमुपन्यस्तम् । तदिह दिङ् मात्रमुदाहरामः । तीन दिन से मेह बरस रहा है—श्रस्य वाक्यस्येदन्मेव संस्कृतं शिष्टजुष्टम्—(श्रम् ) त्रीणि वासराणि वर्षति देवः । श्रत्राथे रघुवंशगतम् — इयन्ति वर्षाणि तया सहोग्रमभ्यस्यतीच स्रतमासिधारम्-इति वाक्यं प्रमाणम् । अस्य कतिपयान्यहानि नैवागच्छिति । श्रम्य बहुनि दिनानि

नावर्तते इति चोभयाभिसारिकायां धूर्तविदसंवादे च । वासराणीस्यादिषु द्वितीयाऽस्यन्तसंयोगे । कालो द्वात्र वर्तमानकालिक्या क्रियया साकल्येनामि-व्यास इति तदुपपत्तिः । केचिदुक्तार्थेऽद्य त्रीणि वासराणि वर्षतो देयस्येति संस्कृतं साधु पश्यन्ति । तन्त । अत्रानुकृतौ कालः प्रधानं क्रिया चोपसर्जनम् । वर्षयां हि कृत्यस्ययेन शत्रा कालसम्बन्धितयोक्तमिति व्यक्तमप्रधानम् । मूलहिन्दीवाक्ये तु विपर्ययेगार्थोपन्यास इति विम्बन्नतिविम्बमावज्ञमजहतीति पूर्वोक्तं लक्ष्यां नाव्वेति ।

इदं चापरमेतज्जातीयकं विग्रश्यम् । 'छः महीने पूर्व एक मीषण भूकम्प श्राया, महमूद ने मारत पर एक हजार वर्ष पूर्व श्राक्रमण किया तथा पिछली पक्ष में मूसजाधार वृष्टि हुईं इत्यमीषां वाक्यानां किंरूपेणाञ्जसेन संस्कृतेन मवितःयमिति । कैचिदिमानीत्थं परिवर्तयन्ति संस्कृतेन-इतः प्रयमासाःपूर्वं यज्ञथर् भूरकम्पत, इतो वर्षसहस्रात् पूर्वं महमूदौ भरतभुवमाचकाम । इतः सप्ताहद्वयं पूर्वं धारासारैशवर्षद् देवः । अपरे इतः पद्भ्यो मासेम्यः पूर्वं बत्तवद् म्रकम्पत । इतो वर्षषहसात्पूर्वं महसूदो मरतसुवमा-चकाम । इतः ससाहद्रयात्पूर्वं धारासारैरवर्षद् देवः । इतरे च-पगमासा धातीता यदा बजवद् भूरकम्पत । वर्षसहस्रमतिकान्तं यदा महमूदो भरतभुवमा-चकाम । सप्ताइद्वयं गतं यदा धारासारैश्वर्षद् देव इत्येवमुक्तमर्थमनुवद्गति । सर्वोऽयं प्रकारो दुष्ट इति नासिनन्दनीयो विदुषामिति संप्रहेणोपपादयामा-प्रकारत्रितये प्रथमः प्रकारस्त्वापाततोऽप्यरम्यः सुतरां च जघन्यः। इहं षयमा-सानित्यादिषु यथा प्रथमाऽनन्वियनी तथा द्वितीयाऽपि। द्वितीया ग्रत्यन्त-संयोगे विहिता, स चात्र नेष्टः, तेन क्रुतोऽत्र द्वितीया सूपपादा स्यात् । सर्वयाऽ-नन्यतं पदकदम्बकमिहोपन्यस्तमितो वाक्यमपि न मवति, मूलानुकारिता तु क्राऐता । द्वितीयस्मिन्प्रकारे इतः षड्भ्यो मासेभ्यः पूर्वमिस्यादि यधपि सर्वया संस्कारवद् व्याकरयानुगतं च, तथापि विवक्षितार्थं नार्वयतीति नैपानुकृतिरनवद्या भवति । इदमत्रावद्यम्-मूले समयस्यैकोऽवधिर्मामेतः संस्कृतव्हायायां धवधिद्वयं व्यक्तमुदितम्मवति । यर्च क्रियाविशेषाभिव्याप्तः कालोऽस्यगान्नासौ परि-न्त्रियः । श्रत्र वाक्येषु त्विदमादिरयों विस्पष्टः—मूक्म्पादिर्व्यतिकरो नामातीते मासपट्कादौ काले नाभूत, ततः पूर्वं कदाऽमृदिति न सुज्ञानमस्ति । वन्हुश्च नैषा विषक्षेत्ययम्पि प्रकारो हेयः। तृतीयश्मिनप्रकारेऽपि दोषं विभावयन्ति विचाः । अत्र पूर्वत्र वानये काजात्ययो निर्दिष्टः । स किमविष्ठकः किंकियापेक्ष

इति च नोत्तम् । उत्तरत्र च क्रियोक्ता स्वादस्त्रयेण, न तु पूर्ववाक्यगतकालावधि-खेन । तेनोमयोर्वाक्ययोरवध्यवधिमद्राचो नावगठो भववि । स च मूलवाक्येऽ-मिसन्धिस्तितो वक्त्रेति दूरं सान्तरे छाया च मूलं चेति न दुरवधारं सुधीमिः ।

तेनापहाय दुष्टमेतत्प्रकारश्रयं निर्दुष्टमिदं प्रकारवयं परिगृह्णन्तु सन्तः-( 🕴 ) श्रद्य परमासा भुनः कम्पितायाः । श्रद्य वर्षस्रद्वस्रं महमूष्ट्य भरतभुव-माकान्तवतः (श्रथवा महमूदेन मरतभुव धाकान्तायाः)। श्रदा सप्ताइद्वयं धारासारैर्वृष्टस्य देवस्य । (२)—अद्य पष्ठे मासि बजवद् मुरकम्पत । श्रद्य सहस्रतमे वर्षे महसूरी भरतधुवमाचकःम। श्रश चतुर्दशे दिवसे धारासारै-रवर्षद् देवः । (३) — इत. षट्सु मासेषु बजनद् भूरकम्पत । इतो वर्षसहस्रे महसूदो भरतसुवमाधकाम । इतः सप्ताहद्वये धारासारै त्वर्षद् देवः । इह प्रथमे प्रकारे पर्यमासाः, वर्षसहस्रम्, सप्ताइद्वयमित्यतीतं कानं परिच्छिन्दन्ति । तत्र च सर्वत्रातीताः सन्तीत्यादेः क्रियाया गम्यमानायाः कर्तृतया प्रथमानतानीमानि निर्दिप्टानि । भुव इत्यादौ पष्टी शैषिकी । अधेति स्वस्मादह इत्यर्थमा वध्टे-ऽधिकरणवृत्तिरपि । तथा च शिष्टप्रयोगः--- यद्य प्रमृत्यवनताङ्गि तवास्मि दास इति । द्वितीयस्मिन्प्रकारे न बहु वक्तज्यमस्ति । षष्ठे मासे द्रस्यादी सप्तमी भाव-नक्षगा जेया। अयं च विन्यासः कुन्दमानागतेन ऋग सप्तमे, दिवसे संपतिता-मिस्तपोवनवासिनीमिर्विज्ञापिती सगवान् वाल्मीकिः ( चतुर्थाङ्कादौ ) इति ग्रन्धेन समर्थितो भवति । तृतीये खलु प्रकारे इत इति पञ्चम्यर्थे उसि-प्रत्ययान्यः। पञ्चमी च यवश्राध्वकानिर्माणं तत्र पञ्चमीति वार्तिकेन कालमाने विद्यिता । षट्सु मासेष्वित्यादी सप्तमी तु कालाम्सप्तमीति वचना-नुसारिकी । अत्रान्त्वे प्रकारे शावरमाध्यमपि प्रमाग्यम्- प्रतीयते हि गाव्यादिभ्यः सास्नादिमानर्थः । तस्मादितो वर्षमतेष्यस्यार्थस्य सम्बन्ध श्रासीदेव, ततः परेख ततश्च परतरेगोत्यनादिसेति । प्रकारतित्यमन्त्रेतदेषस्थीयं प्रग्रयने परीवर्ते वा वाचाम्।

हुई चेह विवेच्यं किमेते प्रकाशास्त्रस्तो यत्र तत्र शक्या आस्यातुमुत्त यथास्वं प्रतिनियतविषया स्त्रमी हृति । अन्त्यं प्रकारद्वयं तु कामतो यत्र तत्र शक्यं प्रयोक्तुम् । उमयथोच्यमानेथं न दोषः कश्चित् प्रादुःष्यात् , न वा किञ्चिदाकुणं स्यात् । प्रथमः प्रकारस्तु कवचिदैंच संगतः स्थात् । तत्र हि कालविशेषस्थातिकान्तस्य विशेषस्थीभूता क्रिया कृष्णत्थयान्तेन षष्ठयन्तेनोच्यत हति कालापेक्षया तस्याः प्रव्यक्ता गीणता । तस्माधत्रैवंविधः क्रियाकालयोगुंषा-प्रधानमावोऽभिन्नेयवे तत्रैवेष प्रकार स्वीपयिको नेतरत्र । यत्र तु क्रिया

प्राधान्येन विव्धयते तिङ्ग चे)च्यते तत्र कालनिर्देशः सप्तम्येव युक्त इति प्रकार-द्वयमन्त्यमेव तत्र साम्प्रसम् ।

इतो व्यतिरिक्तमि प्रकारान्तां सम्मवति । इतः षड्भिमांसैः पूर्वं भूरकम्पत । इतो वर्षसहस्रेण पूर्वं महसूदो सरतसुवमाचकाम । इतः सप्ताहद्वयेन पूर्वं धारा-सारेस्वर्षद् देवः । अत्र वाक्येषु वर्षसहस्रेणेत्यादिषु या तृतीया साऽऽक्रमणादि-क्रियायाः पौर्व्याविधमविच्छिनति । मासपूर्वः वर्षपूर्वं इत्यादयः समासाः 'पूर्वंसदश-समोनार्थक्कहनिपुण्यासिश्रश्वद्वणैरि ति शास्त्रेणाम्यनुज्ञायन्ते । समासविधानाच विक्रान्मासेन पूर्वं इति वाक्येश्रप पूर्वशब्दयोगे नृतीया साध्वीत्यास्थीयते । तेन मत्तो नविमासिः पूर्वो देवदत्त इति दोषलेशैरस्पृष्टं वत्तः । इदमत्र तत्त्वम् । पूर्वशब्देन योगेऽस्मच्छुव्दास्पञ्चमी तेनैव च योगे मासशब्दानृतीया । अवध्यर्थे पञ्चमी, अवच्छेदे नृतीयिति विसक्तिभेदा । यदि मासेन पूर्वं इति निरस्तसमस्त-द्वाकः प्रकारस्तर्ष्टि चर्चामासिः पूर्वं मूरकम्पतेत्यादि कथं दोषास्पदं स्यात् १ अत्र पूर्वमिति कम्पनिक्रमं विश्वन्दिः, मासैरित च पूर्वतां क्रियाया अवच्छिनति । नात्र पूर्वमिति कम्पनिक्रमं विश्वन्दिः, मासैरित च पूर्वतां क्रियाया अवच्छिनति । नात्र दोषस्त्रोकं विभावपामः । अप्रहत एष वाचां पन्था इति न शिष्यान्यरिमास्यामः । सर्वथा निरवचोऽप्ययं प्रकारो न तावध्यमायाकोटिं निविश्यते पावस्र शिष्टप्रयोगः समर्थनां लमते ।

श्रत्र कियानप्यंशो विषयप्रवेशाससुद्श्य संस्कृतेनोपनिकदः प्रशेषये-देष सदसद्विवेचनचयानिति । हिन्दीवाचा तत्र बहवश्चिन्तिता श्रर्थाः, हिन्दां चारुचिर्विदुषां प्रायेगोति ते ससुपेक्ष्येरन्निति मीरेव मोऽनहपा प्रयुङ्क्ते । यदि चारमामिश्चिन्तिवञ्यवसिवे तिमस्तिस्मन्नर्थे विद्वज्जनहरूपातानुप्रहोऽपि न स्यात्, का नाम सार्थकताऽस्मत्प्रयासस्य स्यात् ।

इदं च तेऽभ्यव्या महामागाः — यदि मयाऽभ्युपगते क्वचित्र्ये विसंवादः स्यान्मदुक्तमप्रमाण्मिति वाऽयथार्थमिति वाऽनुषपन्नमिति वा बुद्धिरुद्धिया-श्वदावश्यं वत्तदावेदा तत्र तत्र दोषमुद्धाव्य भूगोऽनुषाद्योऽयञ्जन इति ॥

> यदि तनुरिव तोषो मत्कृती नृतनार्था-ब्लसित हृदि बुधानां वागुवासापरायाम् । यदि च मनति वोधः सैक्षजोकस्य कश्चिद् सनुवदनकजायाः स्यात्तद्रा धन्यता मे ॥

> > विदुषामाश्रवश्रारुदेवः शासी।

#### श्रों नमः परमात्मने ।

नमो भगवते पाणिनये । नमः पूर्वेभ्यः पथिकुद्भयः । नमः शिष्टेभ्यः ।

# विषय प्रवेश

संस्कृत वाक्य की रचना-पायः संस्कृत वाक्य में पदों का कम ब्राधुनिक भारतीय भाषात्रों के समान ही होता है। ब्रर्थात् – सबसे पहले कर्ता फिर कर्म और बाद में किया। उदाहरणार्थ-रामः सीतां परिणि-नाय (राम ने सीता से विवाह किया )। विशेषण उन संज्ञा शब्दों के पूर्व ब्राते हैं, जिनके अर्थ को वे अवच्छिन्न करते हैं ( सीमित करते हैं ) श्रीर क्रियाविशेषण उन कियापदों के पहले प्रयुक्त होते हैं जिनके अर्थ की वे विशिष्ट करते हैं (=जिनके अर्थ में वे प्रकारादि विशेष अर्थ जोड़ देते हैं )। उपर्युक्त वानय को विशेषणों के साथ मिलाकर इस प्रकार पढ़ा जा सकता है--नृखां श्रेष्ठो रामो धर्मज्ञां सर्वयोषिद्गुणालङ्कृतां सीतां परिणिनाय । किया-विशेषण सहित यही वाक्य इस प्रकार बन जाता है - कृणां श्रेष्ठो रामी धर्मजां सर्वयोषिद्गुणालङ्कतां सीतां विधिना † (विधानतः) परिणिनाय । संस्कृत भाषा के शब्द न केवल सामान्यतः परन्तु विशेषतः विकृत रूप में प्रयुक्त होते हैं। यहाँ वाक्य रचना करते हुए पदों को किसी भी कम से रक्खा जा सकता है। वाक्यार्थ में कुछ भी भेद नहीं होता और न ही बोध में विलम्ब होता है। श्राहर पात्रम्, पात्रमाहर। पात्र लाश्रो। दोनों वाक्यों का एक ही श्रर्थ है। एवं इम जपर वाले वाक्य को --रामः सीतां परिश्विनाय, सीतां रामः परिश्विनाय, परिणिनाय सीतां रामः, परिणिनाय रामः सीताम् , सीतां परिणिनाय रामः-किसी भी ढंग से कह सकते हैं। इन सब बाक्यों में चाहे शब्दों का कोई भी क्रम क्यों न हो 'राम' कर्ता 'सीता' कर्म ऋौर 'परिश्विनाय' किया ही रहते हैं। ये शब्द सुप् विभक्ति व तिङ् विभक्ति के कारख फटपट पहचाने जा सकते हैं। यह कम श्रंप्रेजी श्रादि श्रविकारी भाषाओं में नहीं पाया जाता। राम ने रावरा को मारा, इस वाक्य के ऋंग्रेजी ऋनुवाद में पदों का न्यास कम विशेष से करना होगा । प्रथम 'राम', पश्चात् कियापद, तत्पश्चात् 'रावण' । 'राम' श्रौर

<sup>† ,</sup>यह रूप में कियाविशेषण न होता हुआ भी अर्थ की दृष्टि से किया-विशेषण ही है।

'रावण' के स्थान का विपर्यंथ हो जाय तो ऋषं का अनर्थ हो जाय। हिन्दी में भी ऋंग्रेजी के समान किया का स्थान निश्चित है। जहाँ हिन्दी में किया वाक्य के अन्त में प्रयुक्त होती है, वहाँ खंग्रेजी में यह 'कर्चा' और 'कर्म' के बीच में श्चाती है। खंग्रेजी में कर्ता और कर्म कभी भी साथ २ नहीं आ सकते। हिन्दी में भी कर्ता और कर्म चाहे साथ २ आ जायें, पर किया वाक्य के प्रारम्भमें बहुत कम आती है। परन्तु संस्कृत में जैसे हमने अभी देखा है, यह सब कुछ सम्भव है।

संस्कृत में 'विशेषण' तथा 'किया विशेषण' भी उन संज्ञा शब्दों वा किया-पदों के पहले व पीछे तथा मध्य में प्रयुक्त हो सकते हैं जिन्हें वे विशिष्ट करते हैं। कियापद को विशेषण और विशेष्य के बीच में रखकर हम उपर्युक्त वाक्य को इस प्रकार पद सकते हैं - नृणा श्रेष्ठो रामो धर्मज्ञां सर्वयोषिद्गुणा-लङ्कृतां परिश्चिनाय सीताम् । इसी प्रकार कियाविशेषण का भी प्रयोग हो सकता है। जैसे — "श्रदाई यहं गमिष्यामि, या-श्रहं यहमदा गमिष्यामि"। परन्तु यह नियम प्रायः सर्वगामी होता हुआ भी कुछ एक स्थलों में व्यभि-चरित हो जाता है। वहाँ क्रमविशेष का ही व्यवहार देखा जाता है। कथा का प्रारम्भ 'श्रस्ति' या 'श्रासीत्' किया से होता है, जैसे-श्रस्त्ययोध्यायां चुडामिणिर्नाम च्त्रियः । षष्ट्यन्त विशेषण का प्रयोग संज्ञाशब्दों से ठीक पहले ( ऋव्यवहितपूर्व ) होना चाहिए । अन्य विशेषण समानाधिकरण अथवा व्यधि-करण उसके वाद में श्रा सकते हैं। उदाहरणार्थ-सर्वगुणसमन्नस्तस्य सुतः कस्य स्पृद्दां न जनयति । इस वाक्य में 'सर्वगुरासम्पन्नः' 'तस्य' का स्थान नहीं ले सकता। 'कद्या प्रकोष्ठे हर्मादेः काञ्च्यां मध्येभवन्धने' (ग्रमरकोषः)। यहाँ 'मध्येभवन्धने' समास इस कम का समर्थक है। पहले षष्ट्यन्त 'इभ' का बन्धन के साथ समास होता है-इभस्य बन्धनम् इभवन्धनम्, फिर मध्ये (विशेषण) का 'इभवन्धनम्' के साथ समास होता है—'मध्ये इभवन्धनम् = मध्येभवन्धनम् ।' समानाधिकरण विशेषण के लिये ग्रमर के 'स्याद्धाएडमश्वा-भरणेऽमत्रे मूलविणाधने' इस वचन में 'मूलविणाधने' सुन्दर उदाहरण है। इसका विग्रह भी प्रकृत विषय की यथेष्ट समर्थना करता है-विशाजी धनं विशिग्धनम् , मूलं च तद् वशिग्धनं चेति मूलवशिग्धनम् , तस्मिन् ।

इसी प्रकार मालविकारिनमित्र का 'सर्वान्तःपुरविनताव्यापारप्रतिनिवृत्त-इत्यस्य'—यह प्रयोग भी उक्त क्रम का समर्थक है। हिन्दी का क्रम 'श्रम्तः-पुर की सारी खियों में श्रास्टिक से हटे हुए चित्तवाले का'—संस्कृत से विपरीत है। सार्वनामिक विशेषण श्रीर षष्ट्यन्त विशेषणों में षष्ट्यन्त विशेषणों का ही विशेष्य से श्रव्यविह्त पूर्व स्थान है—सर्वेयोषितां गुणौरलङ्कृता। यही निदोंष कम है, इसमें समास रचना भी ज्ञापक है—सर्वयोषित् गुणालङ्कृता। 'योषित्-सर्वगुणालङ्कृता' नहीं कह सकते। श्र्यात् षष्टीसमास पहले होता है श्रीर कर्मधारय पीछे। जय सार्वनामिक श्रीर गुणवाचक दो समानाधिकरण विशेषण हों तो सार्वनामिक का स्थान पहला होता है श्रीर वाद में दूसरे का—चारूणि सर्वाण्यक्षानि रमण्याः। समास से यहाँ भी इष्ट कम का यथेष्ट समर्थन होता है—'चारुसर्वाक्षी । सर्वचार्वक्षी' नहीं कह सकते। समानाधिकरण होने पर भी सार्वनामिक विशेषण ही विशेष्य से श्रव्यवहितपूर्व रखा जाता है। 'परमः स्वोधमोंऽस्य' इस विश्रह में 'परमस्वधर्मः' ऐसा समास होता है। 'स्वपरमधर्मः'—नहीं कह सकते। 'परमस्वधर्मः' श्रियदबहुब्रीहि समास है।

कई वाक्यों में लौकिक वाक्य के अनुसार शब्दों का कम निश्चित सा प्रतीत होता है। जैसे—-'अद्य सप्त वासरास्तस्येती गतस्य'। यहाँ वाक्य का प्रारम्भ 'अद्य' शब्द से होता है। 'अद्य' के बाद व्यतीत हुए समय को सूचित करने वाले शब्द हैं, और इन शब्दों के बाद पुनः षष्ट्यन्त विशेष्य, निपात, तथा षष्ट्यन्त विशेषण का प्रयोग किया गया है। इस प्रान्त की माषा में इस वाक्य से मिलते जुलते शब्दों का क्रम ठीक इसी प्रकार का ही है।

इसी प्रान्त में कई शताब्दियों तक संस्कृत बोलचाल की भाषा थी। यहीं से भारत के अन्य विभागों में संस्कृत का क्रिमक संचार हुआ। इसी लिए वाक्यों की समानता का एक विशेष महत्त्व है। यह समानता ऊपर निर्दिष्ट किये गये क्रम विशेष का समर्थन करती है। इसी प्रकार 'तस्य सहस्रं रजतमुद्धाः सन्ति' इस वाक्य के स्थान में 'सहस्रं रजतमुद्धाः सन्ति' अथया—'सहस्रं रजतमुद्धाः सन्ति तस्य' इस प्रकार का न्यास व्यवहारानुकृल नहीं। 'एपाऽऽयाति ते माता शिशों' के स्थान पर—'शिशों माता त एषाऽऽयाति' ऐसा कहने का प्रकार नहीं है।

इसके श्रितिरिक्त कुछ शब्द ऐसे हैं जो वाक्य के श्रीर श्लोक-पाद के प्रारम्भ में प्रयुक्त नहीं किये जा सकते । इस प्रकार के कुछ एक निम्नस्थ श्रव्यय श्रीर श्रनव्यय शब्द उदाहरण रूप से दिये जाते हैं, जैसे-च, चेत्, तु, पुनर , इति, खलु †, नाम तथा युष्मद् श्रीर श्रस्मद् के 'स्वा, मा' श्रादि रूप। 'च' संयोजक

<sup>†</sup> काव्यालङ्कारसूत्रवृत्ति का "न पदादी खल्वादयः"—यह सूत्र भी इमारे कथन के श्रनुकूल है।

निपात है। इसका प्रयोग उन शब्दों के ग्रानन्तर किया जाता है जिन्हें यह परस्पर मिलाता है। ग्राथवा परस्पर जोड़े गये शब्दों में से केवल ग्रान्तिम शब्द के साथ ही इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे— क्षरामश्र लच्मणश्र ग्राथवा— क्षरामा लच्मणश्र ।

वाक्य में 'वा' की स्थिति भी 'च' के समान ही है। जैते—'नरः कुझरों वा' ग्रथका 'नरों वा कुझरों वा' व्यवहारानुसार है। हम 'हुक्णं चेन्नंस्यसि स्वर्गं यास्यसि' फेसा नहीं कह सकते। जहाँ 'नमस्ते' शब्द प्रयोग विलकुल ठीक है वहाँ 'ते नमः' ग्रत्यन्त श्रशुद्ध है। युग्मद् ग्रौर ग्रस्मद् के वैकल्पिक त्वा, मा ग्रादि प्रयोगों का 'च, वा, ह, ग्रह, ग्रौर एव' के साथ वाक्यों में प्रयोग नहीं कर सकते। एवं जहाँ 'ति च मे च मध्ये' व्यवहार के सर्वथा ग्रानुकूल है, वहाँ 'ते च मे च मध्ये' व्यवहार के ठीक प्रतिकूल है। इसी प्रकार हम 'तवैव' प्रयोग कर सकते हैं। परन्तु 'त एव' नहीं कह सकते। 'किल' ग्रीर 'जातु' वाक्य के प्रारम्भ में कदा-चित् ही ग्राते हैं। एवं 'ग्रहींत किल कितव उपद्रवम्' तथा "न जातु कामः कामानामुपभोगेन शाय्यति'' ये प्रयोग ठीक माने जाते हैं।

लिङ्ग श्रीर वचन—हिन्दी शब्दों के संस्कृत पर्यायों के लिङ्ग का श्रमुमान छात्रों को हिन्दी वाग्व्यवहार से नहीं करना चाहिए। संस्कृत में लिङ्ग केवल मात्र श्रमिधान-कोष तथा बृद्ध व्यवहार से जाना जाता है। व्या-करण के नियमों का लिङ्ग निर्धारण में कुछ बहुत उपयोग नहीं। श्रमिधेय वस्तु का स्त्रीत्व वा पुंस्त्व, तथा चेतनता वा जड़ता का शब्द के लिङ्ग के साथ कोई सम्बन्ध नहीं।

क वस्तुतः प्रत्येक समुब्बीयमान पदार्थ के साथ समुब्बय वाचक 'च' का प्रयोग न्यायप्राप्त है, पर वक्ता त्रालस्यवश केवल अन्त में ही इसका प्रयोग करता है, अन्यव प्रायः उपेचा करता है। पर निश्चित हो 'च' की आष्टित का प्रकार बढ़िया है।

१ 'जातु' कभी कभी वाक्य के आदि में भी आता है, इसमें अष्टाध्यायी का 'जात्वपूर्वम्' ( ८।१।४७ ) सूत्र आपक है।

संस्कृत में एक ही व्यक्ति तथा वस्तु के वाचक शब्द भिन्न भिन्न लिंगों के हैं। जैसे — तटः, तटी, तटम्, (तीनों का अर्थ किनाराही है), परिग्रहः, कलत्रम्, भार्या (तीनों का अर्थ पत्नी ही है), युद्धम्, आजिः (स्त्री॰), सङ्गरः (तीनों का अर्थ लड़ाई ही है)। कभी कभी एक ही शब्द कुछ थोड़े से अर्थ मेद से भिन्न भिन्न लिङ्गों में प्रयुक्त होता है। अरएय (नपुं०) जङ्गल का वाचक है, परन्तु अरएयानी (छी०) का अर्थ बड़ा जंगल है। सरस् नपुंसक० तालाय या छोटी भील होती है, पर सरसी स्त्री॰ एक यड़ी भील । सरस्वत् पुँ॰ समुद्र का नाम है, परन्तु सरस्वती स्त्री॰ एक नदी का । गोष्ठ नपु ॰ गौत्रों का बाड़ा, गोशाला होती है, परन्तु गोष्ठी स्त्री० परिपद् , सभा। गन्धवह पुँ० का ऋर्थ 'वायु' है, गन्धवहा छी । नासिका का नाम है। दुरोदर नपुं० का अर्थ जुश्रा है, दुरोदर पुँ० जुश्रा खेलने वाले को कहते हैं। इसमें कोई श्राध्यर्य की बात नहीं कि एक ही वस्तु के भिन्न भिन्न नाम भिन्न भिन्न लिङ्गों के हों। पहले बता चुके हैं, अथवा जैसे -- तितउ पुँ०, चालनी स्त्री॰ और परिपवन नपुं० ये स्व चलनी के नाम हैं। रज्ञस्तपुं० और राज्ञस पुँ० दोनों ही राज्ञस के नाम हैं। किसी शब्द का लिङ्ग मालूम करने में कुछ एक कृत्पत्यय भी सहायता करते हैं। इनका परिचय व्याकरण पढ़ने से ही हो सकता है। छात्रों को स्वात्मक पाणिनीय लिङ्गानुशासन अथवा श्लोकयद हर्पवर्धन कृत लिङ्गानु-शासन पदना चाहिये।%

विशेषण विशेष्य के श्रधीन होता है। जो विभक्ति, लिंग व वचन विशेष्य के हों वे ही प्रायः विशेषण के होते हैं। कुछ एक धजहिल्ल शब्द हैं, जो विशेष्य चाहे किसी लिङ्ग का हो, अपने लिंग को नहीं छोड़ते। उन्हें श्रागे श्रभ्यासों के संकेतों में निर्दिष्ट कर दिया गया है। यहाँ केवल एक दो

<sup>†</sup> महत्सरः सरक्षी गौरादित्वान्ङीय् —च्चीरस्वामी । दिन्तिणापथे महान्ति सरांषि सरस्य उच्यन्ते—महाभाष्य ।

<sup>\*</sup> जैसा भाष्यकार ने कहा है लिङ्ग लोकाश्रित है। इसका विस्तृत तथा सम्यग्राम लोक से ही हो सकता है ग्रीर ग्राय जब कि संस्कृत व्यवहार की भाषा नहीं लिङ्ग-बान कीप से श्रीर साहित्य के पारायण से ही हो सकता है। स्यूणा स्त्रीलिङ्ग है, पर गृहस्थूण नपुं० है। ऊर्णा स्त्री० है पर शशोर्ण नपुं० है। इस विषय में व्याकरण शास्त्र में कोई विधान नहीं।

अन्ठे प्रयोगों की खोर छात्रों का ध्यान ब्राक्षित करना चाहते हैं। "दुहिता च कृपर्णं परम्'' ( भनु० ४ । १८५॥ ) । यहाँ विशेष्य 'दुहिता' स्त्रीलिङ्ग है श्रीर विशेषण 'कृपणं' नपु'सक है। 'श्रिग्नः पवित्रं स मा पुनातु' (काशिका), 'आपः पवित्रं परमं पृथिन्याम्' (वाक्यपदीय में उद्धृत किसी शाला का वचन )। यहाँ पवित्र भिन्न लिङ्ग ही नहीं, भिन्न वचन भी है। 'प्राणापाणौ पवित्रे' (तै० छं० ३. ३. ४. ४)। प्रतिहारी (प्रतीहारी) स्त्री० शब्द द्वारपाल पुरुष के लिए भी प्रयुक्त होता है स्त्रौर स्त्री द्वारपालिका के लिए भी । 'द्वारि द्वाःस्थे प्रतीहारः प्रतीहार्यप्यनन्तरे' (ग्रमर)। इस वचन पर टीकाकार महेश्वर का कथन है - ग्रयं पुंब्यक्ताविप स्त्रियाम्। इसी प्रकार 'वन्दी' श्रथवा 'बन्दि' स्त्री० स्त्री ग्रथवा पुरुष के लिये समान शब्द है। ये कैदी हैं-इमा बन्दयः, इमा बन्दः। जन पुँ॰ का प्रयोग स्त्री भी ग्रापने लिए कर सकती है पुरुष भी। स्रयं जनः ( = इयं व्यक्तिः )। परिजन स्रौर परिवार-दोनों पुंखिङ हैं पर नौकर नौकरानियों के लिये एक समान प्रयुक्त होते हैं। 'शिवा' (स्त्री॰) गीदड़ ऋौर गीदड़ी के लिए एक समान प्रयुक्त होता है। अयं श्रगालेऽपि स्त्रीलिङ्गः — चीरस्यामी । 'होत्रा' ऋत्विक् का पर्याय है, पर नित्य स्त्रीलिङ्ग में ही प्रयुक्त होता है। 'स्व' आत्मा आर्थ में पुंलिङ्ग में ही प्रयुक्त होता है--सा स्वस्य भाग्यं निन्द्ति ।

कुछ एक प्राचीन माषाश्रों के समान संस्कृत में तीन वचन हैं। हिन्दी के बहुवचन के लिये (जहाँ दो व्यक्तियों या वस्तुश्रों का निर्देश करना हो) हम संस्कृत में बहुवचन का प्रयोग न कर दिवचन का ही प्रयोग करते हैं। जैसे— 'मेरा भाई श्रीर मैं श्राज घर जा रहे हैं।' हिन्दी के इस वाक्य में 'जाना' किया के कर्ता दो व्यक्ति हैं तो भी कियायद बहुवचन में प्रयुक्त हुश्रा है। पर संस्कृत में दिवचन ही होगा—'मम भ्राताऽहं चाद्य गृहं प्रति प्रयास्थायः।' इसी प्रकार 'मैं थका हुश्रा हूँ, मेरे पाश्रों श्रागे नहीं बढ़ते', 'उसकी श्रांखें दुखती हैं' इन वाक्यों के संस्कृतानुवाद में पाश्रों श्रीर श्रांखों के दो २ होने से दिवचन ही मयुक्त होगा—'श्रान्तस्थ मे चरखी न प्रसरः। तस्याविश्री दुःख्यतः।' इतना ही नहीं, किन्तु चज़ुस्, श्रोत्र, बाहु, कर, चरख, स्तन श्रादि श्रनेक जन सम्बन्धी होने पर भी प्रायः दिवचन में ही प्रयुक्त होते हैं। इस विषय में वामन का वचन है—स्तनादीनां दित्वविश्रिष्ठा जातिः प्रायेखा। जैसे—'इह स्थितानां नः श्रोत्रयोनं मूर्छ्ति तूर्यनादः।' 'चारैः पश्यन्ति राजानश्रज्ञस्थिमितरे जनाः।' एक व्यक्ति

चाहे वह राजा हो चाहे रहा, श्रपने लिये 'श्रस्मद्' के बहुवचन का प्रयोग कर सकता है, श्रौर दो का भी श्रपने लिये बहुवचन का प्रयोग शास्त्र-संमत है। जैसे— 'वयिमह परितुष्टा वरूकलेस्त्यं दुक्लें।' (भर्तृहरि)। यह एक किन का राजा के प्रति वचन है। संस्कृत में कुछ एक शब्दों के एकवचनान्त प्रयोगकी श्रच्छा समभा जाता है, चाहे श्र्य बहुत्व विवित्त हो। जैसे— श्रा श्रात्मानं कृतिनं मन्यन्ते' (मूर्ख श्रपने श्रापको विद्वान् समभते हैं)। यहाँ 'श्रज्ञा श्रात्मानं क्रातिनं मन्यन्ते' (मूर्ख श्रपने श्रापको विद्वान् समभते हैं)। यहाँ 'श्रज्ञा श्रात्मानं क्रातिनं मन्यन्ते' लौकिक व्यवहार के प्रतिकृत है। 'मन्यन्ते सन्त-मास्मानमसन्तमपि विश्रुतम्'— महाभारत प्रजागर पर्व (३४।४५॥)। इसी प्रकार हम कहते हैं— 'एवं वदन्तस्ते स्वस्य × जाड्यमुदाहरन्ति' न कि 'एवं वदन्तस्ते स्वेषां जाड्यम्......'।

कुछ एक शब्द ऐसे भी हैं, जिनका वचन व्यवहारानुसार निश्चित है। जैसे—दार पुँ० (पत्नी), अच्चत पुँ० (पूजा के काम में आनेवाले बिना हुटे चावल), लाज पुँ० (खील, लावा) इत्यादि शब्द सदा बहुवचन में ही प्रयुक्त होते हैं। इनके आतिरिक्त कुछ खीलिंग शब्दों अप् (जल), सुमनस् अ (फूल), वर्षा (बरसात) का सदा बहुवचन में ही प्रयोग होता है। अपसरस् खी० (अपसरा), सिकता खो० (रेत) और समा खी० (वर्ष) प्रायः बहुवचन में ही प्रयुक्त होते हैं। 'जलौका' (जोंक) एक वचन और दिवचन में भी प्रयुक्त होता है, पर 'जलौकस' (जोंक) बहुवचन में ही ()। गृह केवल पुँ० में, प्रांस पुँ०

प्रहाँ 'स्व' त्रास्मा' त्रर्थ में है । त्रातः षष्ट्येक वचन में प्रयोग उपपन्न
है । त्रास्मीय त्र्र्थ में समानाधिकरण्तया प्रयुक्त होने पर यथापेच द्विचचन
त्रीर बहुवचन में भी व्यवहार निदोंच होगा—'सा निन्दन्ती रवानि भाग्यानि
वाला' ( शाकुन्तलम् )।

\* सुमनस् (स्त्री॰) मालती अर्थ में एक वचन में भी प्रयुक्त होता है (सुमना मालती जाति:—अमर)। पुष्प अर्थ में भी इसका कहीं २ एक वचन और द्विवचन में प्रयोग मिलता है—'वेश्या श्मशानसुमना इन वर्जनीया' (मृञ्छुकटिक)। 'श्रवासातां सुमनसी' (काशिका)। श्रमर तो पुष्प अर्थ में इसे नित्य बहुवचनान्त ही मानता है—आपः सुमनसो वर्षाः, स्त्रियः सुमनसः पुष्पम्। () स्त्रियां भूमिन जलीकसः—अमर०।

[] 'पांसवः करमात्। पंसनीया भवन्ति' यास्क की यह निरुक्ति इसमें

धाना (स्त्री॰) (भुने जौ), वासोदशा (वस्त्राञ्चल), श्रावि + (प्रसव वेदना), सक्तु ×, श्रम् (प्राण्), प्रजा, प्रकृति (मिन्त्रमण्डल या प्रजावर्ग), कश्मीर, तथा देशों के ऐसे नाम जो चित्रयों का निवास स्थान होने से बने हैं बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। हिन्दी का 'तुम' एकवचन श्रीर बहुवचन दोनों वचनों का काम देता है। यदि विविद्यत वचन क्रिया से सुचित न हो, श्रथवा प्रकरण से वचन का निर्णय न हो सके तो छात्रों को श्रमुवाद करते समय एक वचन का ही प्रयोग करना चाहिए। एवं 'यह तुम्हारा कर्तव्य है' इसका संस्कृत श्रमुवाद — 'इदं ते कर्तव्यम्' होगा। इसी प्रकार— 'श्रध्यापक ने कहा तुम्हें शोर नहीं करना चाहिए' इसकी संस्कृत— 'न त्या शब्दः कार्य इति गुरुः स्माह' इस प्रकार होनी चाहिये। (एकवचनं त्योत्सिर्गिकं वहुवचनं चार्यगहुस्वापेचम् )।

कारक — संस्कृत में छः कारक हैं। संज्ञा शब्द श्रीर कियापद के नाना-सम्बन्धों को ही कारक कहते हैं। इस सम्बन्ध को सूचित करने के लिये छः विभक्तियाँ हैं। इस छः विभक्तियों के श्रीतिरक्त एक श्रीर विभक्ति है जिसे पश्ची कहते हैं। इससे प्रायः एक संज्ञा शब्द का दूसरे संज्ञा शब्द से सम्बन्ध सूचित किया जाता है। इन विभक्तियों से सदा कारकों का ही निर्देश नहीं होता, परन्तु ये विभक्तियाँ वाक्य में प्रति, सह, विना, श्रन्तरा, श्रन्तरेण, ऋते श्रादि निपातों के योग से भी 'नाम' से परे प्रयुक्त होती हैं। इनके श्रितिरक्त ये विभक्तियाँ नमः, स्विति, स्वाहा, स्वधा, श्रलम् श्रादि श्रव्ययों के योग से भी व्यवहृत होती हैं। ऐसी श्रवस्था में इन्हें 'उपपद विभक्तियाँ' कहते हैं। कारकों के विषय में विस्तार पूर्वक वर्णान करने का यह उचित स्थान नहीं। यहाँ इम संस्कृत वाग्व्यवहार की विशेषताशों का दिग्दर्शनमात्र ही कराते हुए हिन्दी वा संस्कृत भाषाशों के प्रचलित व्यवहारों में भेद दर्शाना चाहते हैं। किसी कारक विशेष के समक्तने के लिये श्रथवा विभक्तियों के शुद्ध प्रयोग के लिये छात्रों को हिन्दी या दूसरी बोल-चाल की भाषाशों की वाक्य रचना की

श्वापक है। यहाँ निरुक्तकार वेद में आये 'पांसुरे' पद की व्याख्या करते हुए प्रसंग से मूलभूत पांसु शब्द की व्युत्पत्ति करते हैं।

<sup>+</sup> इसमें 'ततोन तरमावीनां प्रादुर्भावः' यह चरक (शारीर॰ ८।३६) का वचन प्रमाण है।

<sup>×</sup> इसमें श्रमर का 'करम्भो दिधसक्तवः' यह वचन प्रमाण है। तथा चीर का 'धानाचूर्ण सक्तवः स्युः' यह भी।

श्रोर नहीं देखना चाहिए। वास्तव में 'कारक' वहीं नहीं जिसे हम किया के व्यापार को देखकर समभते हैं, परन्तु कहाँ कौन सा कारक है इसका ज्ञान शिष्टों श्रथवा प्रसिद्ध प्रनथकारों के व्यवहार से ही होता है (विवचातः कारकाणि भवन्ति। लौकिकी चेह विवचान प्रायोक्त्री), इसलिए छात्रों का संस्कृत व्याकरण का ज्ञान, श्रथवा उनका श्रपनी बोल चाल की भाषा का व्यवहार उन्हें शुद्ध संस्कृत व्यवहार के ज्ञान के लिए इतना उपयोगी नहीं जितना कि संस्कृत साहित्य का बुद्धिपूर्वक परिशीलन।

संस्कृत में सब प्रकार के यान वा सवारियाँ जिनमें शरीर आदि के श्रंग, जिन्हें यान (सवारी) समभा जाता है—भी सम्मिलित हैं 'करण' माने जाते हैं। यद्यपि वे वस्तुगत्या निर्विवाद रूप से 'अधिकरण' हैं। प्रन्थकारों की ऐसी ही विवद्या है, जहाँ हिन्दी में हम कहते हैं—'वह रथ में स्नाता है' वहाँ संस्कृत में —'स रथेनावार्ति' ऐसा ही कहने की शैंली है। जहाँ हिन्दी में हम कहते कहते हैं—वह कन्वे पर भार उठाता है। संस्कृत में हमें 'स स्कन्वेन भार वहति' यही कहना चाहिए। रथादि की करणता (न कि अधिकरणता) ही भगवान सूत्र-कार को अभिमत है, इसमें अष्टाध्यायी गत अनेक सूत्र ही प्रमाण हैं— 'वहां करणम्। (शाश्वर्र), दाम्नोशसयुयुजस्तुतुदसिसिचिमिहपत-दशनहः करणे (शार्थर्र), चरति (शार्थार्थ)। वहत्त्यनेनेति वहां शकटम्, पतत्युडुवतेऽनेनेति पत्त्रं पद्यः। पति गच्छत्यनेनेति पत्त्रं वाहनम्। श्रिश्वर्यनेन चरतीति शाकटिकः। हस्तिना चरतीति हास्तिकः। 'इस विषय में कुमार-सम्भय तथा किरात में से नीचे दो हुई पंक्तियों पर ध्यान देना चाहिए—यशा- सम्भय तथा किरात में से नीचे दो हुई पंक्तियों पर ध्यान देना चाहिए—यशा- सम्भय तथा किरात में से नीचे दो हुई पंक्तियों पर ध्यान देना चाहिए—यशा- सम्भय तथा किरात में से नीचे दो हुई पंक्तियों पर ध्यान देना चाहिए—यशा- सम्भय तथा किरात में से नीचे दो हुई पंक्तियों पर ध्यान देना चाहिए—यशा-

मध्येन सा वेदिविलग्नमध्या विलित्रयं चारु वभार वाला । गुणानुरागेण शिरोमिरुछते नराधिपैर्माल्यमिवास्य शासनम् (किरात), गामधास्यस्कर्यं नागो मृणालमृदुभिः फर्णैः ( कुमार ), तथिति रोषामिव भर्तुराज्ञामादाय मूर्ध्ना मदनः प्रतस्थे ( कुमार )।

इन उदाहरणों से संस्कृत के व्यवहार की एकरूपता निश्चित होती है । ‡

कहीं २ वस्तुसिद्ध करणस्य की उपेत्ता की जाती है, और साथ ही कारकत्व की भी। केवल सम्बन्ध मात्र की ही विवक्ता होती है। 'अनुकामं तर्पयेथामिन्द्रावरुण राय ग्रा' (ऋ १।१७।३॥)

विशः प्रात पर्नेश वेगनिष्कम्पकेतुना (रघु० १५।८५॥)
 इस विषय पर इमारी कृति प्रस्तावतरिङ्गशों में निबन्ध पिंद्ये।

श्रहरहर्नयमानो गामश्वं पुरुषं पशुम् । वैवस्वतो न तृप्यति सुराया इव दुर्मदी ॥ ( महाभाष्य ) । श्रमृतस्येव नातृप्यन् प्रेचमाणा जनार्दनम् ( उद्योगपर्वं ९४।५१॥ ) । 'नाग्निस्तृप्यति काष्टानां नापगानां महोदिधः ।'

श्रवां हि तृप्ताय न वारिषारा स्वादु: सुगन्धिः स्वदते तृषारा (नैषध २१६३)
षष्ठी का ही व्यवहार शिष्ट सम्मत है। इसमें 'पूरणगुणसुहितार्थसद्व्यय
तव्यसमानाधिकरणेन—' यह सूत्र ज्ञापक है। 'सुहितार्थ ( चतुप्तार्थक )
सुवन्त के साथ षठ्यन्त का समास नहीं होता ऐसा कहा है। सुरा, श्रमृत, काष्ठ, श्रप् (जल) श्रादि के करण — तृतीयान्त होते हुए शेषिकी षष्ठो का कोई श्रवकाश ही नहीं या तो निषेध व्यथं था। इससे ज्ञापित होता है कि सूत्रकार को यहाँ षष्ठो इष्ट है। ऐसा ही 'पूर्ण' शब्द के प्रयोग में देखा जाता है—'श्रोदनस्य पूर्णाश्रद्धाता विकुर्यते (काशिका)। दासी घटमपां पूर्ण पर्यस्येत् प्रतिवत्यदा (मनु० १११६८३॥) 'नवं शरावं सिलालस्य पूर्णम्' (श्रर्थशास्त्र) ()। 'तस्येयं पृथ्वी सर्वा वित्तस्य पूर्णा स्यात् (तै० उ० २१८॥) श्रपामञ्जली प्रवित्वा (श्राश्वलायन मृद्ध ११२०॥)। हिनग्धद्रवपेशलाना-मन्नविशेषाणां मिन्नाभाजनं परिपूर्णं कृत्वा' (तन्त्राख्वायिका, मित्रसम्प्राप्ति कथा १)।

प्र+ह (मारना या चोट लगाना) के 'कर्म' को कर्म नहीं समभा जाता, इसके विपरीत इसे अधिकरण माना जाता है। जैसे—'ऋषिप्रभावानमिय नानतकोऽिय प्रभुः प्रहर्तुं किमुतान्यहिंसाः' (प्रध्यंश) = ऋषियों की दैनी शक्ति के कारण यमराज भी मुक्त पर प्रहार नहीं कर सकता, अन्य हिसक पशुआों का तो कहना ही क्या। 'आर्तत्राणाय वः शखं न प्रहर्तुं मनागिसं' (शाकुन्तलनाटकम्) = तुग्हारा हथियार पीहितों की रत्ता के लिए है न, कि निरपराधियों के मारने के लिये। परन्तु ऐसे सर्वदा नहीं होता। जब कभी किस अंग विशेष जिसे चोट पहुँचाई जाय—का उल्लेख हो, तब वह व्यक्ति जिसका वह अंग हो 'कर्म' समभा जाता है और अंग अधिकरण। जैसे—उसने मेरी छाती पर डंडे से प्रहार किया = स मां लगुडेन वच्चि पाहरत्। जब प्र+ह का प्रयोग फेंकने अर्थ में होता है, तब जिसपर शस्त्र फेंका जाता है, उसमें चतुर्थी आती है। जैसे—'इन्द्रो वृज्ञाय वज्रं प्राहरत्' (= प्राहिणोत्)। हिन्दी में हम 'गुणों में अपने समान कन्या से तू विवाह कर' ऐसा कहते

हैं। परन्तु संस्कृत में 'गुणैरात्मसहशीं कन्यामुद्ध है:' ऐसे । यहाँ गुण को हेतुं मानकर उसमें तृतीया हुई है। हिन्दी का अनुरोध करके 'गुण' को अधिकरण मानकर 'गुणेष्वात्मसहशीं कन्यामुद्ध है:' ऐसा नहीं कह सकते। परन्तु जब हम 'इव' का प्रयोग करते हैं, तब हम संस्कृत में भी 'गुण' को अधिकरण मानकर उसमें सम्मी का प्रयोग करते हैं। जैसे—'समुद्ध इव गाम्भी में स्थे चें च हिम-वानिव' (रामायण)। यहाँ हमारा वाण्यवहार हिन्दी के साथ एक हो जाता है। हिन्दी में कोई व्यक्ति किसी अर्थेर व्यक्ति से किसी विषय में विशेषता रखता है, ऐसा कहने का ढंग है। परन्तु संस्कृत में 'किसी कारण से' विशेषता रखता है ऐसा कहने का ढंग है। परन्तु संस्कृत में 'किसी कारण से' विशेषता रखता है ऐसा कहते हैं। जैसे—स वीणावादनेन मामतिशिते (वह वीणा के बजाने में मुक्त से बढ़ गया है)। इसी प्रकार—सा श्रियमपि रूपेणातिकामति (वह सुन्दरता में लद्दमी से भी बढ़-चढ़कर है)। अरोजस्वितया न परिहीयते राज्याः (तेज में वह इन्द्राणी से कम नहीं)।

जहाँ हिन्दी में यह कहा जाता है कि महाराज दशरथ के कौसल्या से राम पैदा हुआ, वहाँ संस्कृत में इस भाव को प्रगट करने के लिए अपना ही ढंग है। जैसे:—श्रोदशरथात्कोसल्यायां रामो जातः (कोसल्या में तालव्य

'श्' का प्रयोग अशुद्ध है )।

श्रदृष्टदुःखो धर्मात्मा सर्वभूत्रियंवदः।

मिं जातो दशरथात्कथमुञ्छेन वर्तयेत्।। (रामायण )।

स्मरण रहे कि पत्नी को सन्तानीत्मित्त की क्रिया में सदा ही श्रिषिकरण माना जाता है। इसी बात को कहने का एक और भी ढंग है, यथा— 'दशरधेन कौसल्यायां रामो जिनतः।' यहाँ जन् का िण्सहित प्रयोग है। अब धात सक्त कहो गई है। इस प्रयोग में भी पत्नी (कौसल्या) श्रिष्टिकरण कारक ही है। (और 'दशरथ' अनुक्त कर्ता है। उसमें तृतीया हुई है।) जहाँ जनन किया (उत्पन्न होता है, हुआ,होगा) शब्द से न भी कही गई हो, पर गम्यमान हो वहाँ भी पत्नीकी अधिकरणता बनी रहती है। जैसे—सुदिचिणायां तनयं यथाचे (रशुवंश) यहाँ 'मुदिचिणायां जिनस्यमाणम्' ऐसा अर्थ है।

हिन्दी में जहाँ २ 'के लिये' शब्दों का प्रयोग करते हैं वहाँ २ सब जगह संस्कृत में चतुर्थी का प्रयोग नहीं हो सकता। 'श्रप्युवहासस्य समयोऽयम्' (क्या यह समय उपहास करने के लिये हैं ?) पुनः "प्रायोभ्योऽपि प्रिया सीता रामस्यासीन्महातमनः" (सीता महात्मा राम के लिये प्राणों से भी अधिक प्रिय थी।) नैय भारो मम = यह मेरे लिये वोभल (भारी) नहीं। तथा— कि दूरं व्ययसायिनाम् = व्यवसायियों (उद्योगी पुरुषों) के लिये दूर स्या कुछ है। पुनः 'नूतन एव पुरुषावतारों यस्य भगवान् भूगुनन्दनोऽपि न वीरः' = यह कोई नया ही पुरुष का अवतार है जिसके लिये भगवान् परशुराम भी वीर नहीं हैं। इन सव उदाहरणों में यद्यपि हिन्दी में 'के लिये' का प्रयोग किया गया है, फिर भो 'तादर्थ्य' (एक वस्तु दूसरी वस्तु के लिये हैं) सम्बन्ध के न होने से संस्कृत में हिन्दी 'के लिये' के स्थान में चतुर्यी का प्रयोग नहीं हो सकता।

'से' के स्थान में पञ्चमी का प्रयोग तब तक नहीं कर सकते, जब तक 'श्रपादान' (पृथक करण) का भाव नहीं। उदाहरणार्थ—में तुक्ते कितने समय से ढूँढ़ रहा हूँ। 'कां वेलां त्यामन्वेषयामि!' यहाँ वेला श्रविध नहीं है, श्रन्वेषण-किया से ज्यात काल है, श्रतः श्रयम्त संयोग में दितीया हुई है। मुनियों के वस्त दुनों की शाखाओं से लटक रहे हैं। 'दुन्धशाखात्वयलम्बन्ते यतीनां यासांसि।' यहाँ स्पष्ट ही दृन्याखा श्रपादान कारक नहीं, किन्तु वस्तों का श्रवलम्बन किया द्वारा श्राधार होने से श्रिकरण कारक ही है। श्रतः सप्तमी ही उचित है। मुक्ति रामायण की कथा को समक्ती (जैते) में (इसे) कहता हूँ = 'निवोध में कथयतः कथा रामायणीम्।' यहाँ भी नियमपूर्वक श्रध्ययन के नहीं से, श्राख्याता (कहने वाला) श्रपादान नहीं है, इस्तिए पञ्चमी का प्रयोग नहीं किया गया। इसी प्रकार 'इदानीमहमागन्तुकानां श्रुत्वा पुरुष-विरोधकीत्हलेनागतोऽस्मीमानुज्जितनांम्' (चारुद्त श्रद्ध २) में 'श्रायन्तुकानाम्' में पष्ठी हुई 'राजा देवत्यमापना भरतस्य यथाश्रुतम्' (रा॰)। श्रीर 'इति शुशुम धीराणाम्' (यजुः) में भी।

कभी र चाहे 'ग्रवादान' का मान स्पष्ट भी क्यों न हो, फिर भी हम उसकी उपेद्धा कर दूसरे कारक (कर्ता, कर्म,) की कल्पना करते हैं। जैसे—स प्राणान् मुमोच == (उसने प्राण छोड़ दिये) ग्रथवा—'तं प्राणाः मुमुचुः' (उसको प्राणों ने छोड़ दिया) या 'स प्राणिमुंमुचे' (वह प्राणों से छोड़ा गया)। यहाँ भाव स्पष्ट है कि पुरुष का प्राणों से वियोग है। संयोग ग्रीर वियोग उभयनिष्ठ होते हैं। यह विवद्याधीन है कि किस एक को धुव (ग्रविभृत माना जाय)। यदि प्राणों को धुव (ग्रविभृत) मानें तो श्रपादान शर्य में प्राण शब्द से पश्चमी होनी चाहिए, पर मुच् का सकर्मक प्रयोग होने पर कर्म (जो पदार्थ छोड़ा गया) की भी श्राकांचा होती है श्रीर कर्ता (छोड़ने वाले) की भी। "श्रपादानमुत्तराणि कारकाणि वान्धते" इस वचन के श्रनुसार प्राणों की अपादानता की बाधकर कर्मत्व की विवद्धा करने पर (पुरुष में श्रयांपन कर्तृत्व श्राजाने पर) श्रनुक्त कर्म में द्वितीया होती है श्रीर 'स प्राणान मुमोच' यह वाक्य वनता है। यदि वियोग में पुरुप को श्रवधिभृत मानें तो सकर्मक मुच् के प्रयोग में श्रपादानता को वाधकर पुरुष में उक्तरीति से कर्मता श्रा जायगी श्रीर प्राणों में कर्तृता। मुच् का श्रक्मकतयाक प्रयोग होने पर श्रयां कर्म कर्ता के होने पर प्राण श्रादि की श्रपादानता बनी रहती है— 'यउक्तवा मोच्यसेऽशुभात् (गीता)। मुच्यते सर्वपापेभ्यः (पुराण)। मुच्यते = स्वयमेव मुक्तो भवति। करमात्। श्रद्धभात्।' हो सकता है कि ये दोनो प्रकार के प्रयोग (स प्राणानमुमोच, तं प्राणा मुमुचुः) पहले कर्मा श्रमिप्राय भेद से प्रयुक्त होते हों, श्रीर वाद में समानार्थक होकर निविशेष रूप से प्रयुक्त होने लगे हों।

जो कुछ यहाँ मुच् के विषय में कहा गया है वह वि युज् (स्कर्मक) के प्रयोग में अव्हरशः लागू है। 'न वियुङ्के तं नियमेन मूहता। येन येन वियुङ्कते प्रजाः हिनग्धेन बन्धुना।' यहाँ पुरुष (तद्) और प्रजा की अपादानता को वाधकर इनकी कर्मता स्वीकार की गई है। कर्तृत्व की आकांचा में 'मूहता' और 'बन्धु' को वियोग किया का कर्ता माना गया है। पर हा-त्यागना के कर्मकर्तृ— प्रयोग में 'सार्थद हीयते' इस वाक्य में 'सार्थ' की अपादानता अच्चत बनी रहती है। शुद्ध—कर्तृपयोग में 'सार्थ' की कर्तृता होती ही है—सार्थ प्रतं जहाति।

श्राजकल कई पिएडत निम्नस्थ वाक्यों का भाषान्तर भिन्न भिन्न प्रकार से करते हैं। जैसे—'छः महीने पूर्व एक भीषण भूकम्प श्राया', 'महमूद ने भारत पर एक हजार वर्ष पूर्व श्राक्षमण किया', तथा—'पिछले पन्न में मूसलाधार वर्षा हुई।' वे या तो उपर्युक्त वाक्यों का क्रमशः इस प्रकार भाषान्तर करते हैं—'इतः परमासात पूर्व बलबद् भूरकम्पत। इतो वर्षसहस्नं पूर्व महमूदो भरतभुवः

<sup>#</sup> मुचोऽकर्मकस्य गुणो वा (७।४।५७) मुच् की श्रकर्मकता में लिख्न है।

माचकाम । इतः सप्ताहद्वयं पूर्वं धारासारैरवर्षद् देवः ।' अथवा- इतः षड्भ्यो मासेभ्यः पूर्वं बलवद् भूरकम्यत । इतो वर्षसहस्रात् पूर्वं महमूदो भरतमुवमाचकाम । इतः सप्ताइद्वयात् पूर्वं घारासारै रवर्षद् देवः।' यहाँ पहले प्रकार के भाषान्तरों में-'बएमासान् पूर्व, वर्षसहस्रं पूर्व' अौर सताहद्वयं पूर्वम्, विना सोचे समभे रखे गये हैं। ये सर्वथा अनिन्यत हैं। यहाँ वह समय जो घटना के होने के वाद व्यतीत हो चुका है, उसे सूचित करने के लिये द्वितीया ग्रथवा प्रथमा का प्रयोग कैसे किया जा सकता है। इस यहाँ पर द्वितीया का तभी प्रयोग कर सकते हैं जब यहाँ ऋत्यन्त संयोग हो। यदि कम्प, ब्राक्रमण, श्रीर वर्षण क्रियाओं से कम छः मास, इजारवर्ष, तथा दो सप्ताह पूर्णरूप से ब्याप्त हुए हो । अर्थात् यदि क्रिया दिये हुए समय तक होती रही हो। प्रथमा का तभी प्रयोग हो सकता है जब इस से समता रखती हुई क्रिया साथ में हो। तिङ्वाच्य कर्ता तो यहाँ क्रम से भू, महमूद और देव हैं। वस्तुतः हम यहाँ न तो द्वितीया का प्रयोग कर सकते हैं, श्रीर न प्रथमा का। दूसरे प्रकार के भाषान्तरों में 'इतः षड्भ्यो मासे-भ्यः पूर्वम्' इत्यादि यद्यपि व्याकरण की दृष्टि से ठीक हैं तो भी वाञ्छित अर्थ को स्चित नहीं करते । इनमें समय की विवक्तित एक अवधि की अपेक्ता दो अवधियाँ दी गई हैं, एक 'त्राज' दूसरी छः मास त्रादि, श्रीर उस काल का कोई परिच्छेद नहीं किया गया, जो व्यतीत हो चुका है। इन वाक्यों का सरल असन्दिग्ध अर्थ तो यह है कि भ्रम्य ग्रादि घटना ग्राज से पिछले छः मास त्रादि में नहीं हुई, पर उससे पहले कब हुई यह पता नहीं। निःसन्देह बक्ता का यह अभिप्राय नहीं। श्चतः ये दोनों प्रकार के प्रयोग दोषयुक्त होने के कारण त्याच्य हैं। उपयुक्त दोनों प्रकार के दूषित वाक्यों के स्थान में शिष्टसम्मत प्रकार ये हैं--(१) अद्य षरमासा वलवद्भुवः कम्पितायाः । अय वर्षसहस्रं महमूदस्य भरतभुवमाकान्त-वतः (श्रथवा...महमूरेन भरतमुव श्राकान्तावाः)। श्रद्य सप्ताहद्वयं धारासारे-र्षृष्टस्य देवस्य । (२) — ग्रद्य षष्ठे मासे बलबद्भूरकम्पत । ग्रद्य सहस्रतमे वर्षे महम्दो भरतभुवमाचकाम । अद्य चतुर्दशे दिवसे धारासारैरवर्षद् देवः। (३) इतः पट्स मासेषु वलवद् म्रकम्पत । इती वर्षसहस्रे महमूदो भरत-भुवमाचकाम । इतः सप्ताहद्वये धारासारैरवर्षद् देवः॥ प्रथम प्रकार में दिये गये वाक्यों में परमासाः, वर्षसहस्रम् श्रीर सप्ताहद्वयम् —ये सव अतीत हुए काल की इयत्ता (मान) बतलाते हैं। ये 'अतीताः सन्ति' इत्यादि गम्यमान कियाओं के कर्ता होने से प्रथमान्त हैं। 'मुनः' इत्यादि में पष्ठी 'शौषिकी' है, श्रीर 'श्रय'

( श्रक्ष्मादहः ) पञ्चमी के अर्थ को स्चित करता है ! [ देखिये कुमारसम्भव ( श्रद्ध ५ ) अय प्रमृत्यवनताङ्कि तवास्मि दासः ] दसरे प्रकार में दिये गये तीनों वाक्यों में बहुत थोड़ा ही वक्तव्य है । 'श्रद्ध षष्ठे मासे' इत्यादि में सप्तमी भावलच्या है, जिसका अर्थ 'षष्ठे मासे गते सित' इस प्रकार से लिया जा सकता है । तीसरे प्रकार में 'इतः' यह पञ्चम्पर्थ में प्रयुक्त हुआ है । पञ्चमी का प्रयोग "यतश्राध्वकालनिर्माण्यम्"—इस वचन के अनुसार हुआ है । 'षट्सु मासेषु' इत्यादि में सप्तमी का प्रयोग "कालात्सप्तमी"—इस वचन के अनुसार हुआ है । इस प्रकार की रचना में शावर भाष्य प्रमाण है—'प्रतीयते हि गव्यादिम्यः सास्नादिमानर्थः । तस्मादितो वर्पश्रतेऽप्यस्यार्थस्य सम्बन्ध आसीदेव, ततः परेण ततश्र परतरेणेत्यनादिता' । उपर्युक्त तीनों प्रकार की रचनाएँ संस्कृत व्यवहारानुकृल हैं । इन तीनों रचनाओं में से पहली रचना पञ्जाबी मुहावरे के भी अनुकृल है ।

इन निशुद्ध रचनात्रों में से वह रचना जो षष्ट्यन्त कान्तवाली है, वह किया को किया से व्याप्त समय की त्र्रमेचा गुणीभूत कर देती है। इम यहाँ मुख्यतया किसी किया के समय के विषय में कहते हैं न कि किया के विषय में। इसिलए जब समय की त्र्रपेचा किया को प्रधानता दिखलानी हो, तो दूसरी या तीसरी रचना का त्राश्रय लेना चाहिए। क्योंकि 'वाक्यार्थः किया' त्र्रार्थात् वाक्यमात्र का एक सामान्य त्र्रार्थ किया है। स्रतः पहले प्रकार के वाक्यों का यही स्रार्थ है कि स्रमुक घटना को हुए इतना समय व्यतीत हो चुका है इत्यादि, तथा दूसरे व तीसरे प्रकार के वाक्यों का त्र्रार्थ इस प्रकार है कि कार्य इतने समय पूर्व हुत्रा।

उपर्युक्त तीनों वाक्यों के ऋर्य को कहने का एक श्रीर प्रकार भी हो सकता है। 'इतः षड्भिमांसैः पूर्व भूरकम्यत, इतो वर्षसहस्रोग पूर्व महमूदो भरतभुव-मानकाम। इतः सताहद्वयेन पूर्व धारासार रवर्षद् देवः।' इन वाक्यों में तृतीया का प्रयोग कार्य की पूर्वता की सीमा को सूचित करता है ( अवच्छेदकत्वं तृती-याया अर्थः ) संस्कृत व्याकरण में मासपूर्वः, वर्षपूर्वः, इत्यादि समासों की अनु-मति दी गई है (अष्टाध्यायी २।१।३ १॥) इसके साथ हो मासेन पूर्वः ( महीना भर पहले का ) वर्षेण पूर्वः, आदि व्यस्त प्रयोगों को भी निदांष माना गया है। यदि हम 'मासेन पूर्वः' ( एक महीना पूर्व का ) कह सकते हैं तो क्या कारग है कि हम 'इतः पड्भिमांसैंः पूर्व म्रकम्पत' अर्थात् आज से छः महीने पूर्व पृथवी काँप उठी ( श्रच्यार्थ = पृथवी काँपी, ऐसे कि कम्पन किया छः महीनों की पूर्वता से विशिष्ट हुई ) यहाँ 'पूर्वम्' किया विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है। यह रचना अभी शिष्ट व्यवहार से समर्थनापेच्च है। यद्यपि इसकी शुद्धता में हमें पूर्ण विश्वास है, फिर भी हम छात्रों को इस प्रकार की रचना के प्रयोग की श्रानुमित नहीं देते, क्योंकि हमें संस्कृत साहित्य में अभी तक ऐसा प्रयोग नहीं मिला।

'से' के अर्थ को संस्कृत भाषान्तर में किस तरह से कहा जा सकता है इसके विषय में कुछ संकेत हम पहले दे चुके हैं। 'चार दिन से मेह बरस रहा है'—इस साधारण सरल हिन्दी वाक्य को संस्कृत बनाने में संस्कृत के मान्य गएय विद्वान् उपर्युक्त शुद्ध शिष्ट-सम्मत प्रकारों में से प्रथम प्रकार का आश्रय लेते हैं। वे 'अय चन्त्रारों वासरा वर्षतों देवस्य'—इस प्रकार भाषान्तर बनाते हैं। इस भाषान्तर में काल की प्रधानता है और किया की गौणता। इसके विपरीत मूल बाक्य में किया की प्रधानता है और काल की अपेद्धाइत गौणता। इस गुण-प्रधान-भाव को हम पहले प्रवश्च पूर्वक दिखा चुके हैं। सो दिये हुए हिन्दी वाक्य का यह निद्रिप संस्कृतानुवाद नहीं कहा जा सकता।

किया की प्रधानता रखते हुए प्रधात् समान बाक्य में किया को कुदन्त से न कह कर तिङन्त से कहते हुए 'से' के यार्थ को किस विभक्ति से कहना चाहिए। याजकल विद्वानों के लेखों में इस विषय में विभक्ति-सार्झ्य पाया जाता है। कोई तृतीया का प्रयोग करते हैं ता कोई पञ्चमी का। हमारे मत में ये दोनों विभक्तियां यहाँ सर्वथा अनुवयन हैं। न यहाँ अपवर्ग है और न अपादान (विश्लेष में अवधि माव)। 'यतश्चाध्वक्तालनिर्माण्य,' इस वार्तिक का भी विषय नहीं है। क्योंकि वहाँ भी काल मापने की अवधि में ही पञ्चमी का विधान है। चार दिन अवधि नहीं, किन्तु वर्षण्-क्रिया से व्यास हुआ काल है। यदि सोमवार से मेह वरस रहा है अथवा वरसा ऐसा कहें तो सोमवार वर्षण् किया की अवधि अवश्य है। इससे हम माप सकते हैं कि कितने दिनों तक या कितने दिनों से वर्षा हुई या हो रही है। चार दिन से हत्यादि वाक्यों की संस्कृत बनाते हुए हमें काल में दितीया प्रयुक्त करनी चाहिये और यह दितीया 'अत्यन्तसंयोग' में होगी। कुछ एक विद्वानों का यह कहना कि अत्यन्तसंयोग के समान होनेपर भी जहाँ 'तक' अर्थ है वहाँ दितीया शिष्ट और इस है है

पर जहाँ हिन्दी में 'से' शब्द प्रयुक्त होता है, वहाँ द्वितीया शिष्ट होती हुई भी इप्ट नहीं है—कुछ सार नहीं रखता | द्वितीया का प्रयोग न केवल शास्त्रसंमत है, व्यवहारानुक्ल भी है | इसलिये 'चार दिन से मेह वरस रहा है' इसका सर्वया निदोंष श्रनुवाद 'श्रद्य चतुरो वासरान्धर्पति देवः' ही है | ऐसे स्थलों में द्वितीया के व्यवहार के लिये कुछ एक उद्धरण दिये जाते हैं:—

१--- ऋदा कतिपयान्यहानि नैवागच्छति ।

२ — ततोऽिं सम्नेव नगर ऊर्जितस्थित्वा कथिमदानी बहून्यहानि दीनवासं पश्यामि ( उभयाभिसारिका पृ० ६, ११ )।

३-- ग्रय बहूनि दिनानि नावर्तते ( धूर्तविटसंवाद: ए० १० )।

कहीं कहीं इस रचना से भिन्न प्रकार भी देखा जाता है। एक वाक्य के स्थान में दो वाक्य प्रयुक्त किये जाते हैं। पहले वाक्य में काल का निर्देश किया जाता है और दूसरे में किया का ( जो उस काल को व्यात करती है।) जैसे—कः कालस्वामन्विष्यामि (छाया)—स्वष्तवासवदत्ता ग्रङ्क ३। कः कालो विरचितानि शयनासनानि—श्रविमारक श्रङ्क ३। ननु कतिपयाहमिवाद्य मद्दितीयः कर्यांपुत्रो विपुलामनुनेतुमभिगतः—पद्मप्रामृतकम् पृ० ७।

इस प्रकार की रचना की समाधि यह है—यदा प्रभृति त्वामन्विष्यामि तदा
प्रभृति कः कालोऽतिकान्तः — इतना लम्बा न कह कर वक्ता संज्ञेपरुचि होने से
'कः कालस्त्वामन्विष्यामि' इतना ही कहता है। योल चाल में यह प्रकार भी
इदयङ्गम है। पर ऋष्याहार की ऋषेज्ञा होने से सर्वत्र प्रशस्त नहीं। वाकोवाक्य
में शिथिल बन्ध भी दूषण नहीं माना जाता।

उद्देश्य-विधेय-भाव—सिद्ध वस्तु (स्वरूपेण विदित, जिसके विषय में कुछ कहना है), जिसका प्रथम निर्देश किया जाता है और जिसका यद शब्द के साथ योग होता है उसे उद्देश्य कहते हैं और जो साध्य वस्तु (जो उद्देश्य के सम्बन्ध में कहा जाता है), जिसका पीछे निर्देश होता है और जिसका तद् शब्द के साथ सम्बन्ध होता है उसे विधेय कहते हैं। उद्देश्य को अनुवाद्य भी कहते हैं। उद्देश्य को कहे विना विधेय का उच्चारण दोष माना गया है। अ

क्षयच्छ्रव्दयोगः प्राथम्यं सिद्धत्वं चाप्यतृदाता । तच्छ्रव्दयोग ऋौत्तर्यं साध्यत्वं च विधेयता ॥ ऋनुवाद्यमनुक्त्वेव नःविधेयसुदीरयेत् । न हालब्धास्पदं किञ्चित्कुत्रचित्प्रतितिष्ठति ॥ श्रव यह विचार करना है कि वाक्य में उद्देश्य की कर्तृता मानी जावे या विधेय की। इसी प्रकार विवद्मानुसार उद्देश्य को कर्म माना जाय या विधेय को। श्रिश्चात् तिङ्ग्त पद का पुरुष श्रीर वचन उद्देश्य के श्रनुसार होना चाहिये श्रथवा विधेय के श्रनुसार श्रीर कान्त पद प्रयोग होने पर उद्देश्य के लिङ्ग वचन होंगे या विधेय के। संस्कृत वाङ्मय को देखने से पता लगता है कि वैदिक लौकिक उभयविधि साहित्य में प्रायः उद्देश्य का कर्तृत्व श्रीर कर्मत्व माना गया है।

समुद्रः स्थः कलशः सोमधानः (ऋग्वेद )।

ऋप्यर्थकामौ तस्यास्तां धर्म एव मनीपिणः (रघुवंश)।

प्राची वालविडाललोचनस्वां जाता च पात्रं ककुप् (बालरामायण)।

बालानां तु शिखा प्रोक्ता काकपद्यः शिखरडकः (हलायुध)।

भारः स्याद् विश्वतिस्तुलाः (ऋमर)।

इस विषय में उदाहरणों की कोई कमी नहीं।

विधेय के कर्तृत्व वा कर्मत्व में हमें यत्न करने पर भी इने गिने ही उदाह-रण मिले हैं।

यिसन्त्सर्वाणि भृतान्यात्मैवाभृद् विजानतः ।
तत्र को मोद्दः कः शोक एकत्वमनुपश्यतः ॥ (यजुः)
श्रुतिस्तु वेदो विज्ञेयो धर्मशास्त्रं तु वै स्मृतिः (मनु०) ।
सुवर्णपिएडः स्वदिराङ्गारसवर्णे कुण्डले भवतः (भाष्य) । क्ष
पणानां द्वे शते सार्थे प्रथमः साहसः स्मृतः (मनु० दा १२८॥ )।
सप्तप्रकृतयो होताः सप्ताङ्कं राज्यमुन्यते (मनु० ९।२६४॥ )।
एको भिच्चुर्यथोक्तस्तु द्वौ भिच्चु मिथुनं स्मृतम् ।
त्रयो प्रामः समाख्यात कर्व्वं तु नगरायते (दच्चस्मृति ७।३४॥ )
द्वौ द्वौ मासावृतुः स्मृतः (द्वीर से उद्धृत कात्य का वचन )।
धाना चूर्णं सक्तवः स्युः (द्वीर)।

क्ष इस पर नागेश का कहना है कि भाष्ये 'खदिराङ्गार' इति प्रयोगादच्यन्ते विकृतेः कर्तृत्वं बोध्यम् ।

ग्राचितो दश भाराः स्युः ( ग्रमर )।

पचसी तु स्मृतौ पच्चौ ('पिचविचम्यां सुट् च' इस उगादि सूत्र की व्याख्या में भट्टोजिदीचित द्वारा उद्घृत कोष )। यत्र द्वे ऋचौ प्रप्रथनेन तिस्रः क्रियन्ते (काशिका ४।२।४५)।

यहाँ व्यवस्था करना अत्यन्त दुष्कर है। ऐसा प्रतीत होता है कि जहाँ विधेय की प्रधानता वियक्तित होती है अथवा जहाँ विधेय संज्ञा है वहाँ उसके अनुसार तिङ्ग्त और कृदन्त पद प्रयुक्त होते हैं, वहाँ विधेय की कर्नुता वा कर्मता शिष्टजनों को इष्ट है। अन्यत्र प्रायः उद्देश्य की ही कर्नुता वा कर्मता सर्व-संमत है। हाँ, जहाँ उद्देश्य प्रकृति हो और विधेय विकृति, और 'बिव' प्रत्यय का प्रयोग न हो, वहाँ विकृति रूप विधेय की ही कर्नुता होती है। जैसा कि जपर दिये गये भाष्य के पाठ से स्पष्ट है।

उद्देश्य की कर्नुता स्वीकृत होने पर विषेय में प्रातिपदिकार्थ में प्रथमा होगी त्रौर विषेय की कर्नुता के स्वीकार होने पर उद्देश्य में प्रातिपदिकार्थ में प्रथमा होगी। ऐसा ही कर्मत्व के विषय में जानो।

विशेषण-विशेष्य-भाव—विशेषण और विशेष्य ये अन्वर्य नाम हैं। जिसका दूसरे पदार्थ से भेद करना है वह भेदा = विशेष्य है और जो भिनता करने वाला है वह भेदक = विशेषण है। किया-सम्बन्धितया प्रयोग में लाया हुआ विशेष्य (द्रव्य) अपने सामान्य रूप में ज्ञात होता है तो भी अपने + अन्तर्गत विशेष के रूप में अज्ञात होता है। अतः उस विशेष का निश्चय कराने के लिए जापक होने से स्वयम् निश्चित-रूप,गुर्ग आदि व्यवहृत हुए विशेषण होते हैं। जो ज्ञाप्य है वह प्रधान है, वह विशेष्य है और जो ज्ञापक है वह अप्रधान, विशेषण है। अति नील मुत्यकम्—यहाँ नील (गुर्गवचन) विशेषण है और उत्यल (जातिवचन) विशेषण है। यद्यपि यह कहा जा सकता है कि जैसे नीलपद उत्यल को अनील (जो नीला न हो) से जुदा करता है अतः विशेषण इसी प्रकार उत्यल पद नील पद को अनुत्यल

<sup>+</sup> विस्तार के लिए हमारी कृति शब्दापशब्दविवेक की भूमिका देखिए। % विशेष्यंस्यादिनर्जातं निर्जातोऽथों विशेषण्म्।

परार्थत्वेन शेषत्वं सर्वेषामुपकारिणाम् ॥ (वाक्यपदीय, वृत्तिसमुद्देश-कारिका ७ )।

( जो उत्पल न हो ) के विषय से हटाता है सो यह भी विशेषण हुन्ना। इस तरह यहाँ ग्रव्यवस्था प्रसङ्ग प्राप्त होता है। इसका परिहार यह है कि जाति-विशिष्ट द्रव्य का किया में सीधा ग्रन्वय होने से 'उत्पल' ही विशेष्य (प्रधान) है। हाँ गुण शब्दों, किया शब्दों ग्रीर गुण किया शब्दों के परस्पर सम्बन्ध में विशेषण-विशेष्य-भाव के विषय में कामचार है। समान रूप से गौण ग्रथवा प्रधान शब्दों का त्रापस में सम्बन्ध होता ही नहीं, इसिलये एक की गौणता विवित्तत होती है ग्रीर दूसरे की प्रधानता। जो विशेषण माना जाता है उसकी उपसर्जन संज्ञा होने से उसका समास में पूर्वनिपात होता है। इस प्रकार इम—खझकुन्जः, कुन्जखझः, पाचकपाठकः, पाठकपाचकः, खझपाचकः, पाचकपाठकः, पाठकपाचकः, खझपाचकः, पाचकपाठकः, पाठकपाचकः,

विशेष्य विशेषण्-भाव का दिङ्मात्र निरूपण् कर हम यह कहना चाहते हैं कि वाक्य में एक द्रव्य रूप विशेष्य के विशेषण् परस्पर सम्बद्ध नहीं होते। यदि उनमें भी गुण्प्रधान-भाव हो तो उनका विशेषण्त्य ही नष्ट हो जाये। इसी बात को भाष्यकार ने उन शक्दों में कहा है—न ह्युपाधेरुपाधिर्भवति, न वा विशेषण्य्य विशेषण्य्य (पा० भा० ११३।२॥) इसलिये 'हमारे गुरुजी वड़े विद्यान् हैं' इसके संस्कृतानुवाद में 'श्रस्मद्गुरुचरण्या महान्तो विद्वांसः सन्ति' ऐसा नहीं कह सकते। 'ये इतने सज्जन हैं कि श्रपने शत्रुपर भी दया करते हैं'—इस वाक्य की संस्कृत 'एत एतावन्तः साध्यो यद् द्विपत्यि दयां कुर्वन्ति' नहीं हो सकती। महान्तो विद्वांसः—के स्थान में 'महाविद्वांसः' यह वृत्ति भी श्रशुद्ध है, क्योंकि शत्रन्त के साथ विशेषण् समास नहीं होता। श्रीर विद्वस् शत्रन्त है। हाँ, महत् को कियाविशेषण् मानकर 'सुप्सुपा' समास होने पर 'महद् विद्वांसः' ऐसा कहने में कोई दोष न होगा। यहाँ पर श्रतिश्वयेन विद्वांसः श्रथवा विद्वत्तमाः कह सकते हैं। दूसरे वाक्य की रचना 'एते तथा साध्यो यथा.....इस प्रकार होनी चाहिए।

कियां— संस्कृत में कियापद रचना में सायोगिक होता है। क्योंकि
यह धातु प्रत्यय और विकरण से मिलकर बनता है। इसके अवयव वाक्य में
स्वतन्त्रतया प्रयुक्त नहीं हो सकते। संस्कृत में कियापद के साथ कोई सहायक
कियापद नहीं होता। इसमें तीन वाक्य हैं— कर्मु वाक्य, कर्मवाक्य, और
भाववाक्य। भाववाक्य तभी होता है जब किया अकर्मक हो, इस वाक्य में
कर्शा नृतीयान्त होता है, और किया केवल प्रथम पुरुष एक वचन मे प्रयुक्त
होती है। उदाहरणार्थ—ईश्वरेण भ्यते मनुष्ये प्रियते, तैस्तत्र संनिधीयते।

प्रत्येक वाक्य में एक किया होती है ( एकतिङ् वाक्यम् ), परन्तु संस्कृत में किया को छोड़ देना केवल सम्मव ही नहीं, प्रत्युत वाग्व्यवहार के अनुकृल भी है। जहाँ किया अति प्रसिद्ध हो वहाँ उसका प्रयोग न भी किया जाए तो कोई दोष नहीं। प्रविश्व पिएडीम्। यहाँ भुङ्क्व अति प्रसिद्ध होने से छोड़ दिया गया है। हम कहते हैं—इति शङ्करभगवत्यादाः ( श्री शङ्कराचार्य यह कहते हैं )। अथवा—'इति शङ्करभगवत्यादा आहुः पश्यन्ति मन्यन्ते वा'। पहला प्रकार बिद्या है। इसी प्रकार हम 'शब्दं नित्यं संगिरन्ते वैयाकरणाः' के साथ र 'नित्यः शब्द इति वैयाकरणाः' ऐसा भी कहते हैं। यह दूसरा प्रकार चाक्तर है। यदि वाक्य किया के बिना ही पदने में अब्छा मालूम होता हो तो अस् (होना) के लट्लकार को छोड़ देना ही अब्छा है। उदाहरणार्थ-अहो ! मधुरमासां दर्शनम् , अप्रयो वा स्त्रन्ये गोअस्वेभ्यः पश्यो गोस्वाः, कस्त्वम्, कोऽसी, का प्रवृत्तिः इत्यादि। कान्त, क्तवत्वन्त, तथा कृत्यप्रत्ययान्त के बाद अस् के वर्तमान कालिक प्रयोग को प्रायः छोड़ देने की रीति है।

यह तो स्पष्ट ही है कि किया के विना कोई वाक्य नहीं हो सकता। मया गमनीयम् ( श्रस्ति )। मया श्रामो गमनीयोऽस्ति । मया श्रामटिका गमनीया (श्रस्ति)। गतोऽस्तमकैः। उपशान्त उपद्रवः। गतास्ते दिवसाः—यहाँ भी

'श्रस्ति' या 'सन्ति' गम्यमान है।

संस्कृत के छात्रों की यह प्रायः प्रवृत्ति है कि प्रधान तिङन्त किया के स्थान पर कृदन्त प्रयोग करते हैं। इसका कारण कियात्रों के प्रयोगों की कुछ क्लिष्टता है। निःसन्देह कृदन्त प्रयोग ग्रासान होते हैं, परन्तु ये तिङन्त किया के स्थानापल नहीं हो सकते। 'स ग्रामं गतः' (गतवान् वा) जिसका समानार्थक सम्पूर्ण वाक्य 'स प्रामं गतोऽस्ति' (गतवानस्ति) है का ऋर्थ 'क्ह ग्राम को गया हुआ, या ग्राम को जा चुका है'—ऐसा है। एवं 'वह ग्राम को गया' इस वाक्य का यह विशुद्ध संस्कृत अनुवाद नहीं कहा जा सकता। इस वाक्य के अनुवाद करने के लिये हमें तिङन्त किया पद का प्रयोग करना चाहिए:—'स ग्राममगच्छत'। कृदन्तों का ग्रयना पृथक जेत्र है। 'वह सोया हुआ है'. 'में मूखा हूँ', 'तुम थके हुए हो', इन वाक्यों के अनुवाद करने में कृदन्तों के प्रयोग करना ही पहता है। एवं हमें 'स सुतः', 'श्रहं ज़ुधितः', 'त्वं श्रान्तः' ऐसा कहना चाहिए। किन्तु 'वह सो रहा है', 'मुक्ते मूख सता रही'है', श्रीर 'तुम थक रहे हो'—इन वाक्यों के अनुवाद करने में हमें तिङन्त किया

का ही प्रयोग करना चाहिए। 'स स्विपति। अहं जुध्यामि। त्वं आम्यि ।

छात्रों में एक ग्रौर प्रवृत्ति प्रायः देखी जाती है। वे मुख्य क्रिया को कहने वाली धातु से व्युत्पन्न (कृदन्त) द्वितीयान्त शब्द के साथ तिङन्त कृ का प्रयोग करते हैं । श्रीर व्युत्पन्न शब्द श्रीर कु के स्थान में सीधा उसी धातु का ही प्रयोग नहीं करते । ऐसा करनेका एक कारण तो यह है कि छात्र विलप्टतर किया के रूपों से बचना चाहते हैं ऋौर साथ ही उनपर ऋपनी प्रान्तीय भाषा का प्रभाव भी है, जिसके रंग में वे रंगे हुए हों। इस प्रकार कोई २ छात्र 'ग्रहमद्य सायं महात्मानं द्रच्यामि' के स्थान में 'ब्रहमद्य सायं महात्मनो दर्शनं करिष्यामि' 'लज्जते' के स्थान में 'लज्जां करोति', 'स्नाति' के स्थान में 'स्नानं करोति', 'भुङ्क्ते' के स्थान में 'भोजनं कुरुते' 'सेवते' के स्थान पर 'सेवां करोति' 'विद्यामर्जयिति' के स्थान में 'विद्यार्जनं करोति' 'विमेति' के स्थान में 'भयं करोति' इत्यादि का प्रयोग करते हैं। यहाँ 'लज्जां करोति' और 'भयं करोति' जिनका 'लज्जते' ग्राँर 'विभेि 'के स्थान में प्रयोग किया गया है-ग्रशुद हैं, क्योंकि उनका ठीक अर्थ लज्जा अनुभव कराना, और भय पैदा करना ही है। (भयं करोतीति भयङ्करम् भीषराम्)। 🖇 इनके स्थान में 'लज्जामनुभवति', 'भयमनुभवति' शुद्ध प्रयोग हैं। 'कु' धातु का ऐसा प्रयोग लौकिक संस्कृत साहित्य में बहुत कम है। स्त्रतः इस प्रकार से इस घातु का बार बार प्रयोग प्रशस्य नहीं।

कुछ एक घातुश्रों के बारे में थोड़ा सा अम फैला हुआ है। गम् श्रीर पत् गलती से अकर्मक समके जाते हैं, परन्तु वास्तव में वे सकर्मक हैं। बस्तुतः इन दोनों घातुश्रों का अर्थ 'जाना' है। जैसे—'प्रामं गच्छति, नरकं पतिति ×।' क्योंकि घातुश्रों के कई अर्थ होते हैं (अनेकार्था हि घातवः) इसिलिये, अथवा प्रकरण के अनुसार पत् का प्रयोग 'उड़ने या गिरने' के अर्थ में भी होता है, साथ में उपसर्ग हो चाहे न हो। इन अर्थों में यह घातु प्रायः अकर्मक है। जैसे —पिंडाणः खे पतिन्त, (पद्मी आकारा में उड़ते हैं),

अ पर महाभारत ( त्राश्वमेषिक पर्व ७७ ऋष्याय ) में 'न भयं चांकरे
पार्थात्' ऐसा प्रयोग है । त्रौर सभापर्व ( ४५।१८ ) मे 'ब्रीडां न कुरुषे कथम्'
ऐसा भी ।

<sup>×</sup>दिशः पपात पत्रेग वेगनिष्कम्पकेतुना (रघु॰ १५।८४॥)। श्राश्वी-नानि शतं पतित्वा (काशिका)।

'श्रिप शक्या गतिर्ज्ञातुं पततां खे पतित्रणाम्' (कौटिल्य अर्थशास्त्र), 'चते प्रहारा निपतन्त्यभीच्णम्।' कहीं कहीं उड़ने अर्थ में भी पत् का सकर्मक-तया प्रयोग देखा जाता है। जैसे—'उत्पतोदङ्मुखः खम् (मेयदूत)। इन्तुं कलहकारोऽसी शब्दकारः पपात खम्' (भट्टि ५११००॥)।

निकपसर्ग पत् का उड़ने यर्थ में बहुत प्रयोग मिलता है। यहाँ तक कि—
'पतत्' पुँ० ( उड़ता हुआ ) का अर्थ पन्नी है। जैसे—'परमः पुमानिव पति
पतताम्' (किरात ६।१॥ )। इसी प्रकार वृष् (सींचना, बरसाना) वस्तुतः
सकर्मक है। यह श्रकमंक रूप में तभा प्रयुक्त होता है जब कर्म की बहुत
प्रसिद्धि के कारण उपेन्ना की जाती है। जैसे—देवो वर्षति। बादल जल ही
तो बरसाता है, अतः 'जल' कर्म को छोड़ दिया जाता है। जब इसके प्रयोग
में 'जल' के अतिरिक्त कोई और कर्म विविन्ति हो, तो उसका प्रयोग करना
ही होता है। जैसे—पार्थः शरान् वर्षति।

कुछ एक घातुत्रों को छोड़ कर दिवादिगण की शेष सभी घातुएँ श्रकर्मक हैं। उन कुछ एक में पुष्मी है। इसका सकर्मकतया प्रयोग यत्र तत्र मिलता है:— 'सूर्यापाये न खलु कमलं पुष्यित स्वामिमस्याम्।' पर यह घातु भी कभी श्रकर्मक थी, इसमें ''पुष्यिस ची नस्त्रे'' सूत्र प्रमाण है। पुष्य अधिकरण हित्त है। पुष्यत्त्यर्था श्रास्मिलित पुष्यः। प्री-जिसे भट्टोजिदीस्तित ने सकर्मक कहा है—प्रायेण श्रकर्मक है। 'प्रीङ् प्रीतों' ऐसा घातु पाठ है। प्रीति इर्ष का पर्याय है—मुत्रीतिः प्रमदो हर्षः—श्रमर। इसीलिये वृत्तिकार ने 'प्रिय' (जो प्रसन्न करता है) की न्युरपत्ति क्रयादिक प्री से की है। 'प्रीणाति इति प्रियः'। माधवीय घातु होत्त में भी देवादिक प्री को श्रकर्मक माना है। सत्रकार का श्रपता प्रयोग—'रुव्यर्थानां प्रीयमाणः' इसमें लिङ्ग है। 'रुच् ' चमकना श्रीर श्रमिप्रीति ( रुचना )—दोनों श्रथों में श्रकर्मक है यह निर्विवाद है। इसके श्रथं को देता हुश्रा प्री भी श्रकर्मक ही हाना चाहिये। कर्म में शानच् मानना क्रिष्ट करणना है। किव्युलपित कालिदास भी प्री को श्रकर्मकतया प्रयोग करते हैं—

"तत्र सौधगतः पश्यन् यमुनां चक्रवािकनीम् । हेमभक्तिमतीं भूमेः प्रवेसीिमव पिप्रिये ॥"

जो धातु दिवादिगण में पढ़ी है और साथ ही किसी दूसरे गण में भी,

वहाँ दिवादि धातु श्रक्तमंक होती है, ऐसा प्रायः देखा जाता है। स्च्, रिष् दिवादि (हिंसा, हानि, कोघ) अर्थ में श्रक्तमंक हैं, श्रीर रुष् रिष् म्वा॰ (हिंसा श्रार्थ में) सकर्मक हैं। 'मा वो रिषत् खनिता यस्मै चाहं खनामि वः' (ऋग् रे०१६७१२०)। यहाँ 'रिषत्' दिवादि रिष् का लुङ् है। पुपादि होने से यहाँ श्राङ् प्रत्यय हुश्रा है। मा रिषत् = हिंसां मा प्रापत् = हानि को मत प्राप्त होवे। 'ततोऽरुष्यदनर्दम्च ( भिंह रे७१४०॥)। मा मुद्दो मा रुषोऽधुना' (भिंह रिपार्था)। मी दिवादि श्रात्मनेपदी हिंसा श्रार्थ में पढ़ी है, यह श्रक्तमंक है। 'न तस्य लोमापि मीयते।' (उपनिषद्)। स्थाणुं वर्च्छात गर्ते वा पात्यते प्रमीयते वा (= श्रायवा वेदोक्त श्रायु भोगने से पहले ही मर जाता है) (सर्वानु-क्रमणी) मी क्यादि सक्तमंक है। 'मिनाति श्रियं जरिमा तन्त्रनाम्' (ऋ र।१७६।१)। चुम् दिवादि संचलन श्रार्थ में पढ़ी है। यह श्रक्तमंक है। 'मन्थादिव श्रुम्पति गाङ्ग-मम्भः' (उत्तररामचिति) इसी श्रार्थ में क्यादि गण् में पढ़ी हुई भी यह श्रक्तमंक ही है। यह पूर्वोक्त का श्रपवाद है। 'लोङ् श्लेषणे' दिवा॰ श्रक्तमंक ही है। यह पूर्वोक्त का श्रपवाद गण् की प्रायः सभी घातुएँ सक्तमंक है श्रीर क्यादि सक्तमंक। क्यादि गण् की प्रायः सभी घातुएँ सक्तमंक हैं।

हुप श्रीर लुम् (लालच करना) ये दोनों दिवादि धातुएँ अकर्मक हैं।
गुध् का तिकन्त प्रयोग लोकिक साहित्य (काव्य नाटकादि) में बहुत कम
मिलता है। हां, महाभारत में 'परिवित्तेषु गृध्यता' (उद्योग ७२११दा।) यह
प्रयोग मिलता है। वेद में प्रचुर व्यवहार है, श्रीर वहाँ सर्वत्र यह अकर्मक ही
है—'यस्याग्धहदेने वाज्यद्यः (ऋ० १०१३४।४।।)। 'लुम्' की श्रकर्मकता
में तिनक भी सन्देह नहीं हो सकता। 'लुव्ध' में कर्त्ता अर्थ में 'क्त' ही इस
बात का सुलम तथा हद प्रमाण है। "तथापि रामो लुलुमे मृगाय"। यहाँ
आत्मनेपद व्याकरण विरुद्ध है। चतुर्थीं की श्रमेत्वा सप्तमी (मृगे) का प्रयोग
श्रिथिक अच्छा होगा।

कुछ धातुएँ घातु पाठमें तो स्पष्ट ही अकर्मक पढ़ी हैं (उनका अर्थ निर्देश ही ऐसा हुआ है), पर साहित्य में सकर्मक रूप में भी प्रयुक्त हुई है। जैसे—रु-युत् सु जर् स्यन्द्। रु-युत् (अकर्मक)—एतास्ता मधुनो धाराः रु-योतन्ति सविषास्त्विय (उ० चरित)। सकर्मक—लोचनेनामृतर्भ्युता (कथासरित सागर १०११ ३०४॥)। यहाँ अन्तर्भृत्त्वयर्थं समम्तना चाहिये। सु (अकर्मक)—'अवस्ववेदघशंसोऽवतरम् ( ऋ० १।१२६।६॥)। सवत्यनोङ्कृतं पूर्वं पर्चान्च विशीर्यते (मनु० २।७४)। धनाद्धि धर्मः स्रवित

शैलादिधनदी यथा। न हि निम्बात्खवेत्चौद्रम्। सकर्मक—स्वरेश तस्याममृतस्रुतेव प्रजल्यायामभिजातवाचि (कुमार)। कुझरेण खवता मदम्
(कथासिरत्सागर)। न हि मलयचन्दनतदः परशुप्रहतः खवेत्पूयम्। च्रर्
(अकर्मक)—तपः च्ररित विस्मयात्। तेनास्य च्ररित प्रज्ञा (मनु)। सकर्मक—
अप्रापिश्चदस्मै घृतमित्च्रिरित (अर्थवं ० ७११८।२॥)। तस्य निस्यं च्रर्त्येष पयो
दिध घृतं मधु (मनु ० २११०७॥)। यो येनार्थां तस्य तत्प्रच्यत्नी वाङ्मूर्त्तिमें
देवता सित्रधत्ताम् (बालरामायस्)। स्यन्दू (अकर्मक)—स्यन्दन्ते सरितः
सागराय। तीव्रं स्यन्दिष्यते मेघैः (जोर की वृष्टि होगी)। मत्स्या उदके स्यन्दन्ते। शिरामुखैः स्यन्दत एव रक्तम् (नागानन्द)। सकर्मक—सस्यन्दे शोशितं
व्योम (मट्ट १४।१८)।

स्कार—लकारों का प्रयोग यथास्थान संकेतों में दिखाया गया है। श्रीर उनकी सोदाहरण व्याख्या भी की गई है। यहाँ हम कुछ एक ऐसी विशेष्यताश्रों को दर्शाते हैं जिनका परिचय वहाँ नहीं दिया गया है।

लट् लकार कभी २ लोट् के अर्थ में भी प्रयुक्त होता है। जैसे-कामत्र-भवतीमवगच्छामि । ( शब्दार्थः = श्रीमती को मैं कौन जानूँ = ग्राप कौन हैं )। प्रध्न अर्थ होने से लोट का विषय है। कि करोमि। क गच्छामि (मैं क्या करूँ, मैं कहा जाऊँ )। अनुज्ञा मांगने में धातु मात्र से लट् भी आ सकता है (लोट् वा लिङ् भी ) - ननु करोमि भोः = क्या मैं करूँ। यहाँ प्रार्थना ऋर्य में लॉट पात या। 'अनुज्ञा' पार्थना का विषय है। लोट लकार भी कभी २ लट के स्थान में प्रयुक्त होता है । जैसे—तद् बूत वत्साः किमिनः प्रार्थयध्यं समागताः (कुमार २।२८॥)। ब्रह्मणो वा एतद्विजये महीयध्वम् इति (केनोप-निषद् )। श्रङ्ग कृज वृषत्, इदानीं श्रास्थित जाल्म (हे शृद्ध तू कूँ कूँ करता है तुक्ते ग्रभी पता लग जायगा ) लुट्लकार भी कभी र लट्के अर्थ में प्रयुक्त होता है। जैसे-तमस्तपित घर्माशी कथमाविर्भविष्यति। यहाँ भविष्य का कोई भाव नहीं, अन्यथा 'दृष्टान्त' और 'दार्हान्तिक' दोनों की कियाओं की एककालिकता नष्ट हो जायगी। दार्षान्तिक पूर्ववाक्य 'कुतो धर्मक्रियाविष्नः सतां रिततिर त्वियं में 'ऋस्ति' क्रियापद का ऋध्याहार होता है (ऋस्तिर्भवन्तीपरः प्रयमपुरुघोऽप्रयुज्यमानोऽप्यस्ति ) । सो यहाँ क्रिया वर्तमान काल में है । दृष्टान्त रूप उत्तर वाक्य में भविष्यत काल में कैसे हो सकती है। ग्रातः 'भविष्यति' =

भवित । इसी प्रकार 'प्रत्येकं विनियुक्तातमा कथं न ज्ञास्यसि प्रभो' (कुमार ॰ २।३१॥)। यहाँ 'ज्ञास्यसि' का ग्रर्थ 'जानासि' है। 'यदि विप्रस्य भगिनी व्यक्त-मन्या भविष्यति' (स्वप्न ६।१४॥)। यहाँ 'भविष्यति' 'भवति' ग्रर्थ में प्रयुक्त हुत्रा है। हिंदी में ऐसा कहने की शैली है। वक्ता का वर्तमान काल के विषय में भी लट्का प्रयोग होता है—'तद्यमिष हि त्वष्टुः कुन्दे भविष्यति चन्द्रमाः' (अनर्थराघव २।८०॥) (तो यह चाँद भी विश्वकर्मा की खराद पर रहा होगा)। 'न भविष्यति इन्त साधनं किमिवान्यत्प्रहरिष्यतो विधेः' (रष्ठ ० ८।४४)।

विध्यादि अथों के होने पर घातुमात्र से लिङ् होता है, घातुवाच्य क्रिया का काल चाहे कोई हो। हाँ लिङ् का विषय केवल भविष्यत् होता है, जब दो वाक्य खरण्ड हेतुहेतुमद्धाविशिष्ट हों ( अर्थात् जिनमें क्रियाएँ सोपाधिक हों )। विधि-ग्रादि अर्थों के अतिरिक्त क्रिया करने में कर्ता की योग्यता, शक्तता (सामर्थ्य ) पूर्णसंभावना आदि अर्थों में भी घातु मात्र से तीनों कालों में लिङ्लकार होता है। अतः प्रायः लिङ् किसी भी काल विशेष का वोषक नहीं। प्रकरण् के अनुसार किसी एक काल का परिचायक भी होता जाता है। इस प्रकार विधि लिङ् अथवा लिङ् कभी २ वर्तमान काल का चोतक है। जैसे— 'कुर्या' हर स्यापि विनाकपाणेर्धेयंच्युति के मम घन्विनोडन्ये' (कुमार०)। यहाँ 'कुर्याम्' कर्तुं शक्तुयाम्। कभी २ यह भूत काल को दर्शाता है। जैसे—'अपि नाम कुलपतेरियमसवर्णचेत्रसंभवा स्थात्' (शकुन्तला नाटक)। यहाँ लिङ् सभावना के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है और कार्य ( जन्म ) का काल भूत है। इस पर टीकाकार राघवमट्ट कहते हैं—भूतपाणताऽत्र लिङ इति।

'में त्राशा करता हूँ कि वह इस समय तक घर पहुंच गया होगा।' इस वाक्य के श्रमुवाद करने में हम लिङ्का प्रयोग कर सकते हैं, एवं हम कह सकते हैं— श्राशासे कालेनानेन स गृह गतः स्यात्। इच्छार्थक धातुश्रों से वर्त-मान काल में लिङ्काल का प्रयोग हो सकता है (श्रीर लट्का भी)— यो नेच्छेद् भोक्तुं न स बलाद् भोजनीयः। यहाँ हिन्दी वाण्यवहार के साथ सम्पूर्ण संवाद है। जो न खाना चाहे = जो नहीं खाना चाहता। 'यह सफ्ट है कि तुम काले श्रीर श्वेत वर्णों में भेद नहीं कर सकते, श्रन्यथा तुमने जली हुई रोटी न खाई होती'—इस वाक्य में हम लुङ्का प्रयोग नहीं कर सकते। जबं हम लुङ्का प्रयोग करते हैं तो याक्य को बनाने वाहे दोनों वाक्यांशों मैं करते हैं। परन्तु उपर्युक्त वाक्य का पहला वाक्यांश सोपाधिक (संकेतार्थक) नहीं है। यहाँ पूर्व वाक्य हेतुरूप नहीं है। अतएव इसमें कार्य के मिथ्यापन (= असस्व) अथवा असिद्ध का प्रश्न ही नहीं उठता। एवं इस वाक्य का हमें इस प्रकार अनुवाद करना चाहिए—'अस्तमोऽसि सितासिते विवेक्तुमिति व्यक्तम्, नो चेद् दग्धं रोटिकाशकलं नात्स्यसि'। यहाँ हमने लुट्का प्रयोग किया है। इसके लिये हमारे पास लौकिक संस्कृत के कवियों का प्रमाण है—देखिए, 'व्विन्त्योगाद्रामदर्शनार्थं जनस्थानं प्रस्थितः कथमहमन्तरा प्रतिनिवर्तिष्ये' (प्रतिमा ६) (बीच में ही कैसे लौट आता है)। 'अन्यथा कथं त्वामर्चनीयं नार्चिष्यामः' (मालविका) (नहीं तो पूजा के योग्य आपकी पूजा हम क्यों न करते)। 'अन्यथा कथं देवी स्वयं धारितं न पुरयुगलं परिजनस्थानुशास्यित' (मालविका०)। और देखिए—

यद्यहं गात्रसंस्पर्शं रावणस्य गता बलाद् । श्लोकार्ध अनीशा किं करिष्यामि विनाथा विवशा सती ॥ (रामायण)

श्त्रन्त या शानजन्त - लट् के स्थान में शतृ व शानच् प्रत्यय होते हैं। शतृ श्रीर शानच् प्रत्ययों से बने हुए कृदन्त (प्रातिपदिक) विशेषण वा विधेय रूप से प्रयुक्त होते हैं। इनके विधेय रूप से प्रयोग का विषय बहुत सीमित है। त्राचार्य पाणिनि के त्रानुसार शत्रन्त व शानजन्त शब्दों का प्रयोग उस समय होना चाहिए जब ये अप्रथमान्त कर्ता वा अप्रथमान्त कर्म के साथ समानाधिकरस् ( एक विभक्तिक ) हों । 'पचन्तं चैत्रं पश्य' ( पकाते हुए चैत्र को देख )। 'पच्यमानमोदनं पश्य' (पकाये जाते हुए चावलों को देख )। परन्तु 'चैत्रः पचन्' (म्रस्ति) = चैत्र पका रहा है - ऐसा नहीं कह सकते हैं। 'चैत्रः पचित' ऐसा ही कह सकते हैं। एवं 'कटं कुर्वाणोऽस्ति' नहीं कह सकते, 'कटं कुकते' (= चटाई बना रहा है )-ऐसा ही कह सकते हैं। 'रावणो इन्यमानीऽस्ति' (= रावण मारा जा रहा है) नहीं कह सकते, 'रावणो हन्यते'-एसा ही कह सकते हैं। अतः 'वह जा रहा है', 'वे खा रहे हैं', 'मेह बरस रहा है' 'हम विचार कर रहे हैं' इत्यादि के 'स गच्छन्नस्ति, ते भुञ्जानाः सन्ति, देवो वर्षन्नस्ति, वयं विचारयन्तः स्मः'—इत्यादि श्राधुनिक संस्कृत श्रनुवाद सर्वया हैय हैं। कृदन्त प्रातिपदिक होते हुए पचत् श्रादि शब्द तिङन्त किया पदों के पूर्णरूप से स्थानापन्न कैसे हो सकते हैं? किया को

प्रधान रूप से ( विधेय रूप से ) तिङ्क्त पद ही कह सकते हैं, शत्रन्त या शानजन्त तो किया-विशिष्ट कर्त्ता या कर्म को ही कहते हैं। इने गिने स्थलों में ही विधेय रूप से शत्रन्तों व शानजन्तों का प्रथमा समानाधिकरणता में प्रयोग मिलता है— मैं भेयीति होवाच याज्ञवल्क्य उद्यास्थन्वा अरेऽहमस्मात्स्थानादिस । 'यो वै सुवाप्यधीयानस्तं देवाः स्थिविरं विदुः' (मनु०)।

शत्रन्त व शानजन्त जब विशेषण रूप से प्रयुक्त होते हैं तो प्रथमान्त के साथ समानाधिकरण भो हो सकते हैं। जैसे—उत त्वः पश्यन्न ददर्श वाचम्

(ऋ॰)। कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाः (यजुः)।

जीवन्नरो भद्रशतानि भुङ्को । संकटेन मार्गेण यान्ति यानानि संघट्टन्ते (सँकरे मार्ग से चलती हुई गाड़ियाँ टकरा जाती हैं)। पुरुषात्पुरुषान्तरं संकामन्तो रोगा बहुलीभवन्ति । जायमानो वै ब्राह्मणस्त्रिभिऋ जैर्क्णवा (अ) जायते। इति चिन्तयन्तेव स यहान्निर्ययौ । विद्यमानाऽऽर्याणामवस्था नितान्तं शोच्या इस्यादि ।

शतः व शानच् प्रत्यय लट् का आदेश होने से वर्तमान काल में तो प्रयुक्त होते ही हैं, पर धात्वर्थ के हेतुरूप व लच्चण रूप होने पर भी। जैसे—देवहक्तो विद्यामुपाददानः काश्यां वसित (विद्यामुपाददानः = विद्योपादानाय)। आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान् न बिभेति कुतश्चन (तै० उ० शह)। आनन्दं विद्वान् = आनन्दशानेन हेतुना। शयाना भुझते यवनाः (यवन लोग लेटकर खाते हैं)। लेटकर खाना ययनों का लच्चण, परिचायक चिह्न है। इसी प्रकार-

'फलन्ती वर्धते द्राचा पुष्यन्ती वर्धतेऽिकनी। शयाना वर्धते दूर्घा श्रासीनं वर्धते बिसम्॥ शयानो वर्धते शिशुः—यह हेन्वर्थं में उदाहरण है।

तुमुन्त--संस्कृत में हम तब तक तुमुन्त का प्रयोग नहीं कर सकते, जब तक 'तुमुन्नन' का कर्त्ता श्रीर तिङन्त क्रिया का कर्त्ता एक न हो ()।

<sup>×</sup> इस विषय के सप्रपञ्ज निरूपण के लिये हमारी कृति शब्दापशब्दिवेक की भूमिका देखो।

<sup>()</sup> कुछ एक स्थलों में भिन्नकर्तृकता में भी तुमुन् देखा गया है— वाष्पश्च न ददात्येनां द्रष्टुं चित्रगतामि (शकुन्तला ६।२२॥), स्मर्तुं दिश-न्ति न दिवः सुरसुन्दरीभ्यः (किरात ५।२८॥)। प्रथम वचन दुष्यन्त का है।

"मुक्ते जाने की आशा दो" इस वाक्य का अनुवाद— 'अनुजानीहि मां गमनाय' होना चाहिए, न कि 'अनुजानीहि मां गन्तुम्'। यहाँ तिङ्क्त क्रिया का
कर्चा 'युष्पद्' है, और तुमुन्नत का 'अस्मद्'। 'उसने अपने नौकर को कुएँ
से जल लाने के लिये कहा'। इस वाक्य का 'स भृत्यं कृपाज्जलमाहर्तुमादिशत्' इस प्रकार का संस्कृत अनुवाद व्याकरण के विरुद्ध है। इस वाक्य का
अनुवाद इस प्रकार होना चाहिए—स भृत्यं कृपाज्जलमाहरेत्यादिशत्। 'शुष ने
शिष्य को उपद्रव से रोका।' इसका यह संस्कृत अनुवाद है— गुरुः शिष्यं
चापलेनालिमत्युपादिशत्। (अथवा मा स्म चापलं करोरित्युपादिशत्')। 'गुरुः
शिष्यं चापलं कर्त्तुं न्यपेषत् '—ऐसा नहीं कह सकते। 'उसने स्वामी की हत्या
के लिये नौकरों को प्रेरित किया' इसका अनुवाद—'स स्वामिनं इन्तुं भृत्यानचोदयत्' यह अनुवाद न होकर 'स स्वामि-हत्याये भृत्यानचोदयत्', इस
प्रकार से होना चाहिए।

यह स्मरण रखना चाहिए कि संस्कृत में 'तुमुन्नन्त' किसी किया का कर्ता श्रोर कर्म बन कर प्रयुक्त नहीं हो सकता । 'प्रातः काल भ्रमण करना श्रारोग्य कारक है' इसका श्रमुवाद 'प्रातिवहर्तुमारोग्यकरम्' न होकर 'प्रातिविहार श्रारोग्यकरः' (प्रातिविहरणमारोग्यकरम्) इस प्रकार होना चाहिए। यद्यपि तुमुन्' भाव' में होता है जैसा कि 'ल्युट्' व 'धञ्' होते हैं। इसी प्रकार 'में गाना सीखता हूँ' इसका श्रमुवाद—'श्रहं गातुं शिच्ने' की श्रपेन्ना 'श्रहं गानं शिच्ने' इस प्रकार होना चाहिए।

समास — छात्रों को जय तक समास विषयक अभ्यास न दिया जाय, तब तक साधारणतया समास का प्रयोग नहीं करना चाहिए । इसका यह कारण नहीं कि उनका समास सम्बन्धित ज्ञान बहुत संकुचित है ( जैसा कि प्रायः देखा गया है ) प्रत्युत यह भी उन्हें मालूम नहीं होता कि समास का कब प्रयोग करना चाहिए, और कब नहीं । प्रायः देखा गया है कि छात्र समास का प्रयोग करते करते शब्दों का बेदन सा जोड़ कर बैठते हैं, जिससे बाक्य का प्रसाद गुख नष्ट

<sup>&#</sup>x27;ददाति' का कर्ता 'बाष्य' है श्रीर 'द्रध्दुम् ' का 'दुष्यन्त' है। पर 'कुष्यन्त' की सम्प्रदानता विवित्ति है, श्रतः भिन्नकर्तृकता रूपी दोष नहीं है। द्वितीय वचन में सुरसुन्दिरों की सम्प्रदानता शब्दोक्त है। श्रतः 'स्मर्तुम् ' की कर्तृता विवित्त नहीं। एक काल में एक पदार्थ के विषय, में एक कारक की ही विवद्या हो सकती है।

हो जाता है, श्रीर पदों के गुर्ण-प्रधान-भाव में उलट-पुलट हो जाता है। 'जन्म यस्य पुरोवंशे युक्तरूपिमदं तथ।' इस वाक्य में 'पुरोवंशे' के 'पुर' शब्द की जो प्रधानता हैं, वह पुरुशब्द का वंश शब्द के साथ समास किये जाने में नहीं रहती। वाक्य में प्रयुक्त हुश्रा २ पुरुशब्द 'पुरु' का वंश के साथ सम्बन्ध ही नहीं बताता, किन्तु उसके श्रातिरिक्त पर्याप्त भाव की श्रोर भी संकेत करता है। पुरुशब्द सामिप्राय विशेषणा है। इससे यह भी व्यङ्गयार्थ मिलता है कि इस वंश का प्रवर्तक कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। यह उस महामहिम पुरु का वंश था, जिसने श्रपने पिता यय।ति के श्रादेश से उसके बुढ़ापे को स्वीकार किया श्रीर उसे श्रपना यौवन प्रदान किया। पुरु का यह उत्कर्ष 'व्यास' द्वारा प्रकट किया जा सकता है; न कि समास द्वारा। भाषामर्मशों का कहना हैं—

'सम्बन्धमात्रमयानां समासो ह्यवबोधयेत्।

नोत्कर्धमपकर्षं वा वाक्यात्तूभयमप्यदः' ॥ (व्यक्तिविवेक) श्र कुछ एक भाव सभास से ही प्रकट किये जा सकते हैं। जैसे — कृष्णसर्पः

पुंच एक साथ समास सं हा प्रकट कियं जा सकत हैं। जैसे—कृष्ण्यर्षः (काला विषेता साँप), त्रिफला (=हरीबकी, ग्रामलकम, विभीतकम्), त्रिकड (=शुरुठी, पिप्पली, ग्रीर मिरचम्), ग्रुमृतसरसम् + (एक नगर का नाम), चतुष्पथम् (=चौराहा), चतुःशालम् (=चौक)। उपर्युक्त शब्द केवल समास के द्वारा ही किसी वस्तु विशेष को सूचित करते हैं। यदि हम 'कृष्णः सर्पः' कहें तो इससे किसी विशेष जाति के साँप का बोध नहीं होता। हसी प्रकार 'श्रमृतस्य सरः' का ग्रथं श्रमृत का तालाव है, यदि हम उस स्थान के लिये जहाँ चार सहकें परस्पर मिलती हैं, कोई एक शब्द चाहें तो हमें 'चतुष्पथम्' का ही प्रयोग करना होगा। हम कहीं भी 'चतुर्णा' पथां समाहारः' प्रयोग नहीं करते, यह तो केवल व्याकरण् की दृष्टि से की गई 'चतुष्पथम्' की निक्कि मात्र है। ये सब संज्ञाएँ हैं। संज्ञा का बोध वाक्य से हो नहीं सकता। श्रतः समास का श्राश्रय श्रवश्य लेना पहता है।

कुछ शब्द ऐसे हैं, जो समास में उत्तर पद होकर ही प्रयुक्त हो सकते हैं, समास से बाहर नहीं। 'निम, संनिम, संकाश, नीकाश, प्रतीकाश, उपमा, आदि शब्दों के विषय में ऐसा देखा जाता है। अमरकोष का 'स्युस्तरपदे-

अ समास केवल अर्थों के सम्बन्ध को बताता है, उनकी उत्कृष्टता अयवा अपकृष्टता को नहीं। वाक्य से दो इन दोनों का बोध होता है।

<sup>+</sup> यहाँ 'श्रनोऽर्मायस्परसां जातिसंज्योः'—इससे श्रन् समासान्त हुत्रा है।

त्वमी। निभसंकाशनीकाशप्रतीकाशोपमादयः' यह वचन इसका शापक है। 'उत्तरपद' शब्द समास के चरमावयव (ग्रन्त्यपद) में रूढ है। श्रतः 'तारा-धिपनिभाननम्' के स्थान में 'ताराधिपेन निभम्' 'श्राकाश-नीकाशम्' के स्थान में 'ताराधिपेन निभम्' 'श्राकाश-नीकाशम्' के स्थान में 'श्राकाशेन नीकाशम्' इत्यादि नहीं कह सकते। कहीं २ हम समास से विव-चित ग्रर्थ को नहीं कह सकते। हम 'रामो जामदग्न्यः' तो कह सकते हैं, पर 'जामदग्न्यराम' नहीं। इसी प्रकार हमें—'सर्वनिजधनम्' श्री न कहकर 'सर्व निजं धनम्' 'बालोत्तमः' न कहकर 'बालानामुत्तमः' 'पूर्वच्छात्रः' न कहकर 'पूर्वश्छान्याम्' 'लोकधाता' न कहकर, 'लोकस्य धाता' 'सर्वविदितम्' (सबको विदित) न कहकर 'सर्वस्य विदितम्' 'स्त्रकारपाणिनेः' न कहकर 'पाणिनेः स्त्रकारस्य' ही कहना चाहिये।

संस्थावचनों का दूसरे सुबन्तों के साथ यत्र तत्र समास नहीं हो सकता। जहाँ हम—विशातिर्गायः, शतं स्त्रियः, सप्तरप्तिरस्त्रात्राः, पञ्चाशातं पुस्तकानि क्रीणाति, त्रिशता कर्मकरैः परिखां खानयति, द्वथशीतये विद्यार्थिम्यः परितोषिकाणि दीयन्ताम्, शतस्याम्राणां कियन्मूल्यम्, चतुःषष्टौ कलासु नदीष्णः इत्यादि (समास न करते हुए) कह सकते हैं, वहाँ 'विशातिगावः, X'शतस्त्रियः, स्वत्यप्तिन्द्वात्राः, पञ्चाशात्पुस्तकानि क्रीणाति, त्रिशत्कर्मकरैः परिखां खानयति, द्वय-शातिविद्यार्थिम्यः परितोषिकाणि दीयन्ताम्, शताम्राणां कियन्मूल्यम्, चतुः पष्टिकलासु नदीष्णः, इत्यादि समास करके नहीं कह सकते। हाँ, जहाँ समास से संज्ञाका बोध हो वहाँ समास निदांष है, जैसे—सप्तर्थयः, पञ्चामाः।

समासों के परस्पर पौर्वापर्य के विषय में वाक्यरचनाप्रकरण में प्रसङ्गवश कुछ कह आये हैं। इस विषय में कुछ अधिक वक्तव्य है। वाक्य के स्थान पर समास बनाते हुये जहाँ नञ्समास भी करना है और दूसरे समास भी, वहाँ पहले दूसरे समास किये जायेंगे, पीछे नञ्—समास होगा। 'बलि (=कर) से जो पीडित नहीं', जो 'स्नेह से नहीं जीता जा सकता', 'सूर्य से छिन्न-भिन्न

<sup>%</sup> वर्वनिजधनम्—त्रिपद् तत्पुरुष है श्रीर तत्पुरुष प्रायः द्विपद् ही होता है। श्रातः यह दुष्ट प्रयोग है। देवदत्तस्य गुरोः कुलम्—यहाँ 'देवदत्तगुरु-कुलम्' ऐसा समास नहीं हो सकता। इसी प्रकार 'पावनं स्यं जन्म' के स्थान में 'पावनस्वजन्म' ऐसा समास नहीं हो सकता।

<sup>×</sup> समासान्त टच् करने पर 'विशतिगवाः' ऐसा श्रनिष्ट रूप होगा।

नहीं किया जा सकता', 'रत्नों की प्रभा से नष्ट नहीं किया जा सकता', 'शीतल उपचारों से दूर नहीं किया जा सकता', 'रात के अन्त में जिसमें जागना नहीं होता', 'जड़ी बूटी और मन्त्रों से जिसकी चिकित्सा नहीं हो सकती', 'उससे न बनाया हुआ' इत्यादि वाक्यों के स्थान में संस्कृतसमास रचना कम से इस प्रकार होगी—अविलिपीडिताः, अस्नेहजेयम्, अभानुभेद्यम्, अरत्नालोकोच्छे-यम् (तमः), अशिशिरोपचारहार्यम्, अञ्चपावसानप्रवोधा (निद्रा), अमूल-मन्त्रगम्यः (दर्पज्वरः), अतत्प्रणीतम्। पहले नज्समास करके 'बल्यपीडिताः, स्नेहाजेयम्, भान्यभेद्यम्' इत्यादि नहीं कह सकते ।

संस्कृतानुसार परिवर्तन-कई बार हमें हिन्दी के वाक्यों को पहले संस्कृत साँचे में ढालना होता है, ग्रीर पीछे उनका संस्कृत में श्रनुवाद करन होता है। जैसे-- 'उसे ज्वर त्रा गया'-इस वावय को हिन्दी में 'ज्वर उसे पकड़ लिया, ऐसा परिवर्तन कर इसकी इस प्रकार संस्कृत बनाएँगे--- त ज्वरो जग्राह।' यहाँ कुछ, एक साधारण, पर रोचक हिन्दी के वाक्य संग्रहीत किये जाते हैं। उनके साथ ही उनके यथेष्ट परिवर्तित हिन्दी स्वरूप, तथा उनके संस्कृत अनुवाद भी दिये नाते हैं। उसे कह दो ठहरे, उसका भाई अभी आता है ( उसे कह दो तुम ठहरो, तुम्हारा भाई.... ) = तं ब्र हि, तिष्ठ, ग्राभित श्रायाति ते भातेति । त्राप का यहाँ कितने दिन ठहरने का विचार है ( न्नाप यहाँ कितने दिन तक ठहरना चाहते हैं ) = कियतो वासरानिह स्थातुमिच्छिस । वह उनके सींगों की सुन्दरता से आश्चर्य पूर्ण हो गया ( उनके सींगों की सुन्दरता को देखकर वह विस्मय को प्राप्त हुन्ना ) = तस्य शृङ्गाणां शोभामालोक्य स विस्मयं जगाम । वह मुक्ते सज्जन दिखाई दिया ( मुक्ते वह सज्जन है, ऐसा माल्म हुआ ) = स सङ्जन इति मां प्रत्यभात्। सौभाग्य से उसके मनमें एक निपुण उपाय पैदा हुन्ना ( उसने एक निपुण उपाय सोचा ) = स दैवात् पटुमेक-मुपायमुपालन्ध । विद्वान् निर्धन होता हुआ भी सब जगह आदर की हिन्द से देखा जाता है (= पूजा जाता है )=विद्वान् दुर्गतोऽपि सन् सर्वत्रोपचर्यते । जो क्राज धनी हैं सम्भव है वे कल धनवान् न रहे (= निर्धन हो जाएँ) = येऽद्य

क्ष इसमें हेतु यह हैं कि 'नज्' का समास पर्युदास अर्थ में होता है, प्रसच्य-प्रतिवेध में नहीं। पर्युदास के द्रव्य प्रधान होने से कर्ता व करण अर्थ में तृती-यान्त पदों का नञ्समास के साथ कोई अन्वय नहीं बनता।

सधनास्ते श्वो निर्धनाः स्युः। में तुम्हें ठोक-पीट कर अञ्छा लड़का वना दूँगा (मैं तुम्हें बार २ ताड़ना करके योग्य चना दूँगा) = ताडियत्वा ताडियत्वा त्वामहं विद्वांसं करिष्यामि । परीचा की ग्रासफलता से छात्र को निराश नहीं होना चाहिए ( यह विचार कर कि मैं परीचा में श्रनुत्तीर्ण हुश्रा हूँ छात्र निराश न हो ) = नोत्तीणॉंऽस्मि परीचामिति इताशो मा भूच्छात्रः । मुक्ते तुम्हारे प्रस्ताव पर कोई श्रापत्ति नहीं(=मैं तुम्हारे प्रस्ताव का विरोध नहीं करूँ-गा )= नाऽहं ते प्रस्तावं विरोत्स्यामि। दीवार फॉदने का मेरा यत्न यूँ ही गयां, (दीवार को लाँघने का मेरा प्रयत्न निष्फल हुआ ) = कुड्यलङ्घने मे प्रयत्नो विफलोऽभूत्। उसने अपनी टाँग तोड़ ली (उसकी टाँग टूट गई) = भग्नस्तस्य पादः । वह रस्सी में अपना पैर फँसा वैठा ( उसका पैर रस्सी में फंस गया ) = पारो बद्धोऽभूत्तस्य पादः । ऋषि के स्थाने पर वह फुला न समाया (ऋषि के स्त्राने की प्रसन्नता उसमें नहीं समाई ) = तिस्मन् (कृष्णे) त्पोधनाभ्यागमजन्यः प्रमोदो नाऽमात् । त्यात्रो, खुली हवा में चलें (खुले मैदान में चलें ) = प्रकाशमयकाशं गच्छामः । संकट में द्रीपदी को हरि का ध्यान अथा (हरिका चिन्तन किया) = विषमपतिता द्रुपदात्मजा हरिम-चिन्तयत्, श्रथवा हरि मनसा जगाम । उन्होंने घर को श्राग लगा दी (घर में आग दे दी )=ते गृहेऽग्निमददुः। यह चोट पर चोट लगी है (यह घाव पर नमक छिड़कना है )= अयं चते चारप्रचेतः। क्या चीज अच्छा कवि बनाती है - सत्कवित्त्वे कि कारणम् । उसका यह गुण उसके अन्य दोषों को धो देता है ( पोंछ देता है ) = अयं तस्य गुणोऽन्यान्दोपान्प्रमार्छि । वे धोर कर्म करने पर उतारू हैं (उन्होंने निर्धृत्य कार्य करने की ठानी हैं) = तेऽद्यमा-माचिरतुं न्यविताः । ऊपर के सब वाक्य उदाहरण के तौर पर दिये गये हैं, इनके अतिरिक्त ऐसे ही कई एक अन्य वाक्य भी हैं। जाने को तो मैं वहाँ जा सकता हूँ (=यदि मुम्ते वहाँ श्रवश्य जाना है) =यदि मे तत्रावश्यं गन्तव्यं ननु समोऽस्मि गन्तुम्। काश्मीर घाटी की सुन्दरता कहते नहीं बनती (=कही नहीं जा सकती ) = काश्मीरद्रोख्या रामणीयकं वाचामगोचरः, वक्तुं न लभ्यते । दूत महाराज जनक की सेवा में भेजा गया (दूत के पास, चरणों में ) = महाराजाय जनकाय विसृष्टो द्तः, महाराजस्य जनकश्य पाद-मूलमनुप्रेषितो दूतः । कोई कितना ही दुष्ट क्यों न हो ( = यद्यपि कोई अतिदुष्ट हो ) = यद्यपि कश्चिदतिदुर्जनः स्थात् । ऋतिदुर्जनोऽपि चेत्स्यात् । संघि-श्राभ्यन्तर श्रौर वाह्य दोनों प्रकार की संघि संस्कृत भाषा का

प्रधान ग्रंग है। बास्तव में प्राचीन वैदिक व लौकिक साहित्य में न केवल एक ही पद के अन्तर्गत परन्तु भिन्न २ पदों के मध्य में भी सन्धि का अभाव हूँ ढ़ेसे भी नहीं मिलता है। हाँ, इने गिने स्थल हैं जहाँ सन्धि नहीं होती, जहाँ च्याकरण् की परिभाषा में प्रकृति-मात्र होता है, पर इस प्रकृति-भाव के नियमों के अनुसार भी वाक्य में बार २ संधि न करना साहित्याचायाँ की दृष्टि में दोप है। एक पद के अनन्तर जो दूसरा पद आता है उन दोनों के अन्त्य और श्रादि स्वरों या व्यञ्जनों में अवश्य सिध होती है। चाहे उन दो पदों के अर्थों का परस्पर सम्प्रन्य हो चाहे न हो। एवं प्राचीन लोग दो वाक्योंके बीच में भी विराम करना नहीं चाहते थे। वे तो 'तिष्ठतु दिध अशान त्वं शाकेन'--इन दो वाक्यों को दिध और अशान पदों में सिध बिना नहीं पढ़ सकते थे। इ के स्थान में य्कर वे इन्हें "तिष्ठतु दध्यशान त्वं शाकेन" ( दही रहने दो श्रीर साग से खाना खात्रो ) इस प्रकार पढ़ते थे। यहाँ यह श्रत्यन्त स्पष्ट है कि 'दिधि' और 'श्रशान' का त्रापत में कोई तम्बन्ध नहीं। दिधि का श्रन्वय 'तिष्ठतु' के साथ है, छौर 'ख्रशान' का श्रगले वास्य के गम्यमान कर्ता 'त्वं' के साथ । संस्कृत के कुछ एक ग्रध्यापकों की ऐसी शोंचनीय प्रवृत्ति है कि वे छात्रों में यह संस्कार डालते हैं कि वाक्यगत सन्धि इतनी आवश्यक नहीं है। वे इस प्रकार की सन्वि को प्रधान श्रङ्गन सम्भक्त कर केवल मात्र विवद्या के अधीन मानते हैं। इस विचार की पुष्टि में नीचे दी हुई प्रसिद्ध कारिका का आश्रय लेते हैं-

> 'संहितैकपदे' नित्या नित्या धात्पसर्गयोः। नित्या समासे वाक्ये तु हा विवच्हामपेचते।।

माना कि यह कारिका वाक्यके अन्तर्गत पदों के बीच सन्धि करना वैकल्पिक कहती है, परन्तु प्रश्न उठता कि क्या यह विकल्प सीमित है या नहीं ( यह व्यवस्थित विभाषा है या नहीं ) ! हमारा उत्तर है कि यह विकल्प अत्यन्त सीमित है । संहिता का अर्थ है—स्वरों वा व्यञ्जनों का एक दूसरे के अनन्तर आना और सन्धि के नियम तभी लागू होते हैं, जब वाक्य के शब्दों में संहिता हो अथवा विराम न हो । साधारण तौर पर किसी वाक्य अथवा वाक्यांश के अन्त में विराम होता है, और विराम होने पर एक वाक्य की दूसरे वाक्य के साथ, अथवा एक वाक्यांश की दूसरे वाक्यांश के साथ सन्धि नहीं होती । उदाहरणार्थ— संले, एहि, अनुग्रहाणेमं अनम् यहाँ

सखें और एहि के पीछे विराम सफट ही अपेद्यत है। परन्तु 'अनुग्रहाण' के पीछे विराम का कोई स्थान नहीं। अत एव 'अनुगृहासा' के अन्तिम स्वर के पीछे स्राने वाले 'इमम्' शब्द के प्रथम स्वर 'इ' के साथ स्रवश्य सनिध होती है। श्लोक के प्रथम श्रीर तृतीय चरणों के पीछे शिष्टों ने विराम नहीं माना, तो वहाँ सन्धि अवश्य होती है। बारा ग्रौर सुवन्धु के गद्य से हमें पता चलता है कि वे किसी वाक्य के अन्तर्गत पदों में सदा ही सन्ध करते थे, चाहे वाक्य कितना भी लम्या क्यों न हो। जब ये ग्रन्थकार विशेषणों की एक विस्तृत शृङ्खला बना देते हैं, ऋौर एक एक विशेषण कई एक पहों श्रथवा उपमानपदों का समास होता है, तब इन विशेषणों के अन्त्य या प्रारम्भिक वर्णों में सन्धि नहीं करते । वास्तव में इतने विस्तृत विशेषणों के वाद विराम होना स्वाभाविक है ! जब कभी इस प्रकार विशेषण प्रयुक्त किये जाते हैं, चाहे वे विस्तृत न भी हों. फिर भी प्रत्येक विशेषण को प्राधान्य देने के लिए विराम की अपेदाा होती ही है। इसके ऋतिरिक्त जब कभी इन ग्रन्थकर्ताश्चों ने कुछ एक वस्तुस्रों की गराना की है, वे नियमित रूप से प्रत्येक वस्तु के नाम के बाद भी इस विचार से विराम करते हैं कि इन वस्तन्त्रों के नाम ग्रविकृत 🕸 रूप में रहें श्रीर संहिता से उच्चारण के द्वारा व्यतिकीर्ण न हो जाएँ। उदाहरणार्थ- 'कादम्बरी' का वह सन्दर्भ पदना चाहिए, जिसमें चन्द्रापीड द्वारा सीखी गई भिन्न २ विद्याश्रों का वर्णन है। सारांश यह कि 'रामो ग्रामं गच्छति, हरिमोंदते मोदकेन, स्व-भाव एवेष परीपकारिणाम्। तच्छुत्वापि सा धेर्यं न मुमोच। स्रस्मिस्तडांगे प्रचराण्यभिनवानि निलनानि दश्यन्ते 'इत्यादि वाक्यों में विराम का कोई भ्रावसर न होने से एक पद की दूसरे पद के साथ सन्धिन करना श्रक्तम्य है। उपर्युक्त वाक्य सन्धि के विना इस प्रकार रह जाते हैं - राम । ग्रामम् । गच्छति । हरिः । मोदते मोदकेन । स्वभावः । एव । एषः । परीपकारिणाम् । तद् । श्रुत्वा । स्रपि

क्ष इसी भाव से प्रेरित होकर प्राचीन आर्य, अवर्णान्त पद्से परे 'श्रोम् ' शब्द के आने पर सिंध ( श्रोकार ) नहीं करते थे, जिसके लिए भगवान सूत्र-कारने 'श्रीमाङोश्च' सूत्र का निर्माण किया । ब्रह्म निर्विकार है, श्रोम् (प्रण्व) उसका वाचक है। आर्थों की यह इच्छा रही कि जिस प्रकार वाच्य ब्रह्म अवि-कारी है उसी प्रकार उसका वाचक भी अविकृत रहे।

सा धेर्यम् । न सुमोच । श्वस्मिन् । तडागे प्रचुराणि । श्रमिनवानि निलनानि हश्यन्ते । इन वाक्यों को पढ़ते हुए बार बार रुकना पड़ता है । ध्यान से देखा जाए तो यह मालूम होगा कि उपर्युक्त वाक्यों में सिन्ध न होने से लगभग प्रत्येक पद के बाद विराम है । ऐसा प्रतीत होता है कि हम पृथक् २ पदों को कह रहे हैं न कि योग्यता, श्राकाङ्चा, श्रीर श्रासिक के कारण जुड़े हुए एक बाक्य बनाते हुए पदों को (विश्लिष्टानि पदानि पठामि इति प्रतीतिर्कायते; न तु संस्टार्थपदमेकं वाक्यम् ) । निश्चय ही हमारे प्राचीन किवयों या प्रत्थकारों की माला इस प्रकार नहीं थी । श्रीर इसके विपरीत हमें नई परिपाटी घड़नी मी नहीं ॥ इति ॥

संस्कृतेन परीवर्ते विशेषज्ञोऽपि मुह्यति ।
विनेपास्तत्र मुह्येयुरिति नो विस्मयाय नः ॥१॥
तेनात्र पद्धतिः काचित्करणीया प्रवोधिनी ।
सरला सरमा चैव शिष्टलोकानुमोदिता ॥२॥
इति च्छात्रप्रवोधाय कोविद्यमदाय च ।
प्रयोगशुद्धये साध्वी प्रकुर्मः सरिण् नवाम् ॥३॥
शिष्टजुष्टा स्तिर्वाचां न्यचेणेह प्रदर्शिता ।
तद्ययाश्च संभाव्या भूयो भूयो विगर्हिताः ॥४॥
ये च प्रायिका वाचि विनेपानां मितभ्रमाः ।
सर्वे ते समनुक्रम्य सोपस्कारं निदर्शिताः ॥५॥
यद्येषा कामितां कुर्यांच्छात्राणां वाचि संस्कृतिम् ।
नृतं फलेप्रहिर्येत्नस्तदारमाकं भवेदयम् ॥६॥

# अनुवाद-कला

# प्रथम अंश

# श्रभ्यास-१

१—हम ईश्वर को नमस्कार करते हैं श्रीर पाठकों भ का सङ्गल चाहते हैं। २-राजा दुष्टों को दगड देता है और मर्यादाओं की रहा करता है। ३-विनय विद्या को सुशोभित करता है और स्तमा वल को । ४-इन विद्या-र्थियों की संस्कृत में रुचि ही नहीं, अपितु लगन भी है। ५-वे शास्त्रों का चाव से परिशालन करते हैं श्रीर सन्मार्ग में रहते हैं । ६ — यति परमेश्वर का ध्यान करता है श्रीर तरस्या से पाप का त्त्य करता है'। ७ - राम ने शङ्कर के धनुष को तोड़ कर सीता से विवाह किया। ८--धाया दुध मुँहे बच्चे के वस्त्रों को धोती है। ६-छ।त्रों ने उपाध्याय को देखा श्रौर फ़ुककर' चरणों में नम-स्कार किया । १०-मनोरमा ने गीत गाया और सारे हाल में सन्नाटा छा गया। ११-तुम दोनों ने अवस्य ही अपराध किया है। तुम्हारा इनकार कुछ अर्थ नहीं रखता। १२--विश्वाभित्र ने चिरकाल तक तगस्या की त्रौर ब्राह्मणुख की प्राप्त किया। १३-वह मालती के पुष्यों को, सुँघता है श्रीर ताजा हो जाता है। १४--में गौ को ढूँढ" रहा हूँ, " नहीं मालूम किस छोर निकल गई है। १५--वह घोड़े से गिर गया, इससे उसके सर पर चोट ऋाई। १६--मेरे पास पुस्तक नहीं, मैं पाठ कैसे याद करूँ। १७ -तू नरक को जायगा, तू गुरुश्रों का तिरस्कार करता है। १८--वे माता पिता की सेवा करते हैं, अतः सुख पाते हैं।

१--पठकानाम् । संस्कृत में 'पाठक' का प्रयोग अध्यापक के अर्थ में होता है । देखो-पठकाः पाठकाश्चेव ये चान्ये शास्त्रचिन्तकाः--(महाभारत वन॰ ३१३।११०) । २--अभिनिवेशः, प्रसंगः । ३--३ सन्मार्गं चाभिनिविशन्ते । ४--४ तपसा किल्यिषं हन्ति । ५--५ चरस्योश्च प्रस्यपतन् । ६--अपसापः, निह्नवः, प्रत्यास्यानम् । ७--७ अन्विच्छ।मि, अन्विच्यामि ।

१६-- ब्रह्मचारी गुरु से आज्ञा पा जंगल से समिधा लाते हैं। २० -- बचा अग्नि में हाथ डाल देता है और माता उसकी ओर दौड़ती है।

संकेत--यहाँ छोटे-छोटे वाक्य दिये गये हैं,जिनमें क्रियापद कर्नु वाचक हैं। इनके अनुवाद में कर्ता में प्रथमा और कर्म में द्वितीया होती है। कर्ता के श्रनुसार हो किया के पुरुष श्रीर बचन होते हैं। ७—रामः शाङ्करं धनुरानमय्य सीतां पर्यग्रयत् । यहाँ 'ग्रानमय्य' (= ग्रा-नम्-ग्रिच् ल्यप्) ही निदोंप रूप है ! 'म्रानाम्य' स्रथवा 'म्रानम्य' सदोप होगा। ८-धात्री स्तनन्धयस्य पोत्राणि धावति । 'पोत्रं वस्त्रे मुखाग्रे च शुकरस्य इलस्य च' इति विश्वः । १०-मनोरमा च प्रागा-यत्, सभा च प्राशाम्यत्। यहाँ प्रागायत् में 'प्र' त्र्यादिकर्म (प्रारम्भ ऋर्थ) में है। यहाँ 'गीतं प्रामायत्' कहना ठीक न होगा। इसमें केवल पुनरक्ति-रूप दोष होगा, लाभ कुछ भी नहीं। इसी प्रकार--वाचमवोचत्, शपथं शपते, दानं ददाति, भोजनं भुङ्के-इत्यादि प्रयोगों का परिहार करना चाहिये। हाँ, विशेषण्-युक्त कर्म का प्रयोग सर्वथा निदोंप होगा । १२--विश्वामित्रश्चिरं तपश्चचार बाह्यययं च जगाम । यहाँ चर का प्रयोग अधिक व्यवहारानुकूल है, कु का नहीं। 'तपः करोति' ऐसा बहुत कम मिलता है। तप् का प्रयोग भी कर्मकर्ता अर्थ में आता है, शुद्ध कर्ता अर्थ में नहीं । देवदत्तस्तपस्तप्यते । 'देवदत्तस्तपस्तपति' ऐसा नहीं कह सकते। १६-मम पुस्तकं (पुस्तकं मे ) नास्ति। यहाँ 'मम पार्श्वे, ममान्तिके' इत्यादि कहना व्यर्थ है । १७-नरकं पतिष्यसि, यद् गुरूनवजानासि । कर्ता अर्थ में युष्मद्, अस्मद् का प्रयोग न करने में ही वाक्य की शोभा है। पत् के गत्यर्थ में सकर्मक व अकर्मक प्रयोगों के लिये "विषय-प्रवेश" देखी।

#### अभ्यास---२

१--देवापि, रान्तनु श्रीर वाल्होंक ये प्रतीप के पुत्र थे। २--कर्ण श्रीर श्रश्वत्थामा पाण्डवों के जानी दुश्मन थे। ३--श्रव्छा यही ठहरा कि राम, श्याम श्रीर में श्रपना भगड़ा गुरुजी के सामने रख देंगे। ४--तुम ने श्रीर तुम्हारे भाई ने परिश्रम से धन कमाया श्रीर योग्य व्यक्तियों को दे दिया। ५--तू श्रीर में इस कार्य को मिल कर कर सकते हैं, विष्णुमित्र श्रीर यज्ञ

१--सिम् -स्त्री०, इध्म, इन्धन, एधस् -नपुं०। एध-पुं०। २ अनल, ज्वलन, इव्यवाइन, आश्रयाश--पुं०। ३-इसमें अष्टाध्यायी का 'रोमन्थतपोभ्यां वर्तिचरोः' (३।१।१५) सूत्र ज्ञापक है। ४-४ प्रातीपेयाः। ५--अश्वत्थामन् नकारान्त है। ६-६ प्राणद्भुही दुहु दौ। ७-७ संभूय।

दत्त नहीं । ६—न तुभे और न मुभे भिवष्यत् का शान है, क्योंकि हमें आर्षदर्शन प्राप्त नहीं । ७—न तुम और न ही तुम्हारा भाई जानता है कि स्वाध्याय में प्रमाद हानि करता है । ८—इस समय न राजा और न ही प्रजा प्रसन्न दीखते हैं, कारण की सभी कर्तव्य से विचलित हो रहे हैं । ६—इस दुश्चेष्टित का तुम्हें और उन्हें उत्तर देना होगा । १०—वहू और सास की खटपटी रहती है, इसिलिये घर में शान्ति नहीं । ११—यह बल का काम या तो भीम कर सकता है या अर्जुन; कोई और नहीं । ११—कहा नहीं जाता कि मैं उन्हें जीत् अथवा वे मुभे जीतें । १३—में जानता हूँ या ईश्वर जानता है कि मैंने तुम्हें धोखा देने की चेष्टा नहीं की । १४—देवदत्त ने या उसके साथियों ने कल यह अथम मचाया था । १५—भूमि पर पड़े हुए उस महानुभाव के शरीर को न कान्ति छोड़ती है, न प्राण, न तेज और न पराक्रम।

संकेत—यहाँ ऐसे वाक्य दिये गये हैं जिनमें एक ही किया के अनेक कर्ता हैं— युष्मद्, अस्मद् श्रीर इनसे भिन्न राम, श्याम, यद् तद् श्रादि। कर्ता श्रों के अनेक होने से कियापद से बहुवचन तो खिद्ध ही है। पुष्प की व्यवस्था करनी है। कर्ता श्रों में से यदि एक ग्रास्मद् हो तो किया से उत्ताम पुष्प होगा, यदि श्रस्मद् न हो श्रीर युष्मद् हो तो मध्यमपुष्प होगा, राम, श्याम, यद् तद् के अनुसार प्रथमपुष्प नहीं। जैसे—इइं ताबद् व्यवस्थितं रामः श्यामोऽइं च विवादपदं निर्णयाय गुरवे निवेदियध्यामः। इस (ग्रभ्यास के सातवें) वाक्य में श्रस्मद् के अनुसार ही किया से उत्तम पुष्प हुत्रा। इसी प्रकार चीथ वाक्य में श्रस्मद् के अनुसार किया से मध्यम पुष्प होगा—त्वं च भ्राता च परिश्रमेणार्थमार्जयतं पात्रेषु च प्रत्यपादयतम्। ६—न त्वमायति प्रजानासि न चाहम् न ह्यावयोरार्ष दर्शनं समस्ति (सम् श्रस्ति)। ऐसे वाक्यों में कुछ विशेष वक्तव्य नहीं। यहाँ दोनों वाक्य नवर्थक (निवेधार्थक) हैं। पहले में कर्ता के अनुसार कियापद दे दिया जाता है ग्रीर दूसरे में नहीं। वह गम्यमान होता है। वक्ता संचेप-रुचि होने से उसे नहीं कहता। विविच्तार्थ का स्पष्ट

१-१ हिनस्ति, रेपति । २-- मध्, स्तुषा । ३-- श्वश्र् । ४-४ नित्यं कल-हायेते । ५-- निकेतन, निवेशन, शरण, सदन, यह गेह-- नपुं० । ६-६ वञ्चियतुम्, प्रतारियतुम्, श्रतिसन्धातुम् ।

बोध होने से वह अधिक पद सा प्रतीत होता है। इसलिये भी उसे छीड़ देने की ही शैली है। ९—त्वं वा ते वा दुश्चेष्टितिमिदमनुयोज्याः सन्ति। इसको यों भी कह सकते हैं—त्वं वा दुश्चेष्टितिमिदनुयोज्योऽित ते वा। निष्कर्ष यह है कि विकल्पार्थक वाक्यों में चाहे पूर्व वाक्य में कियापद रखें चाहे उत्तर बाक्य में वाग्व्यंवहार में किञ्चित् भी च्रति नहीं होती। जहाँ किया पद होगा वहीं के कर्ता के अनुसार पुरुष और वचन होंगे। १४—देवदत्तो वा तत्सहाया (सह-चराः) वा हा इममुद्धममाचरन्।

## अभ्यास---३

# ( विशेषण-विशेष्य की समानाधिकरणता )

१—विधाता की यह सुन्दर सृष्टि उनकी महत्ता को प्रकट करती है, पर वह इससे बहुत बड़ा है। २—इस लड़की की वाणी मीठी छौर सच्ची है। यह कुलीन होगी। ३—ये छपने हैं, छत: विश्वास के योग्य हैं। ४—वह छनाड़ी कारीगर है, जिस काम को हाथ लगाता है, बिगाड़ देता है। ५—में इस समय खाली नहीं हूँ, मुक्ते छमी बड़ा खावश्यक कार्य करना है। ६—मेरा नौकर पुराना होते हुए भी विनीत तथा उत्साही है छौर तुम्हारा नया होते हुए भी उद्धत छौर छालसी । ७—भारतवर्ष के लोग छावभगत के लिये प्रविद्ध हैं, विदेश से छाये हुए यहाँ घर का सा मुख पाते हैं। द—हिन्दू-जाति न्यायपिय एवं धर्मभीक है। ६—ये कँचे कद के खिपाही पंजाय के विकास हैं और ये छोटे कद के नेपाल के गोरखा। १०—छाज पिताजी छाद्यस्थ हैं, छतः उन्होंने कालेज से दो दिन की छुटी ले ली है। ११—यह छुमाने वाली भेंट हैं, इसे अस्वीकार करना कठिन है। १२—त् बड़ा छमाने वाली भेंट हैं, इसे अस्वीकार करना कठिन है। १२—त् बड़ा छमाने हैं, ऐसे बार्ते करता है मानों रामायण पढ़ी ही नहीं। १३—देवदल

१ विधि, विरिश्चि, शतधृति—पुँ०। २-२ इमे स्वाः (सगन्धाः, ग्राप्ताः)। ३-३ कुकारुक-पुँ०। ४ निर्व्यापार, सन्त्रण्—वि०। ५-५ श्रात्ययिक—वि०। ६ मृत्य, प्रैंच्य, किंकर, ग्रनुचर, परिचारक, मुजिष्य—पुँ०। ७ ग्रलस, शीतक, मन्द, तुन्दपरिमृज—वि०। ६-६ प्रालम्ब, प्रांशु-वि०। ६-६ ग्रल्पतनु, पृरिन—वि०। १० लोमनीय—वि०। ११ उपहार—पुँ०। उपदा—स्त्री०। उपायन, प्रदेशन, उपप्राह्य—नपुँ०।

बड़ा बात्नी और फूठा है, समाज में इसका आदर घट रहा है। १४—रमा की साड़ी काली और श्यामा की सफेद है। १५—यह वेग से बहने वाली नदी है, अतः इसे तैर कर पार करना आसान नहीं। १६—यह घोड़ा बड़ा तेज दौड़ता है, होशियार सवार' ही इसकी सवारी कर सकता है। १७—क्या यह महाराज दशर्थ की प्यारी धर्मपत्नी कौसल्या हैं १ सीता के निर्वासन से इसके आकार में बहुत बड़ा विकार' हो गया है।

संकेत-इस अभ्यास में विशेषण और विशेष्य की समानाधिकरखता दिखानी इष्ट है। विशेषण वाक्य में गीण होता है श्रीर विशेष्य प्रधान। जिस का किया में सीघा अन्वय हो वह प्रधान होता है। विशेषण का स्वतन्त्रतया किया में अन्वय न होने से यह अप्रधान है । अतः यह कारक नहीं । तो भी विशेषण के वे ही विमक्ति, लिङ्ग ब्रीर वचन होते हैं जो विशेष्य के ! जैसे-(१) सुन्दरीयं सृष्टिर्विषेविभुत्वं प्रख्यापयति, इतो व्यायांस्तु सः । २-सूनृताऽस्याः कन्यकाया बाक् , इयमभिजाता स्यात् । ७—भरतवर्षस्था स्रातिध्येन विश्रुताः । वैदेशिका इह गृहलभ्यं सुखं लभनते । यहाँ 'ब्रातिथ्याय' कहना ठीक न होगा, क्योंकि यहाँ 'तादर्थ' नहीं, हेतु है। १२--श्रनभिज्ञोऽसि नितराम्, श्रनधीत-रामायण इव त्रवीषि । १३-वाचालो देवदत्तोऽनृतिकश्च, हीयतेऽस्य लोके समा-दरः । यहाँ समाज के स्थान में लोक शब्द का प्रयोग ही व्यवहारानुगत है । १४--रमायाः कालिका\* शाटी, श्यामायाश्च श्येनी । 'श्येत' (=श्वेत) के स्त्री लिंग में श्येता ग्रीर श्येनी दो रूप होते हैं। १५--वेगवाहिनीयं वाहिनी, नेयं सुपतरा । १६--- आशुरयमधः (शीघोऽयं तुरङ्गः) । १७-कयं महाराज-दशरयस्य प्रिया धर्मदारा इयं कीसल्या । यहाँ 'महाराजदशरथस्य' व्यधिकरण विशेषण है । 'इयम्' भी सार्वनामिक विशेषण है। ग्रातः विभक्ति, लिङ्ग वचन में कौसल्या विशेष्य के अधीन है।

१ अश्ववार, श्रश्वारोह, सादिन्—पुँ०। २ विकार, विपरिणाम, परिवर्त, अन्ययाभाव—पुँ०। १८ यहाँ साडी स्वतः काली नहीं, किन्तु रंग देने से काली है, अतः यहाँ 'काला च' इस सूत्र से कन् प्रत्यय होगा। हाँ काली गीः ऐसा कह सकते हैं। काली निशा (अन्धेरी रात) ऐसा भी।

#### अभ्यास---४

# ( विशेषण-विशेष्य की समानाधिकरखता )

१—देवदत्त खिलाड़ी है, सारा दिन खेलता रहता है, पढ़ने का तो नाम नहीं लेता । २--विष्णुमित्र का पढ़ने में नियम नहीं , यह रसिक श्रवश्य है । क्ष जो भी उत्पन्न हुन्ना है वह विनाश शील है, यह नियम है। ४—देवदसा चौदह वर्ष की लड़की है, इस छोटी ग्रवस्था में इसने बहुत कुछ पद लिया है। ५-यह स्कूल चौदह वर्ष का पुराना है। इस' लम्बे समय में इस' ने विशेष उन्नति नहीं की। ६--वह सामने कोमल वेल वायु से हिलाई हुई नयी कोंनल-रूपी उंगलियों से हमें अपनी ओर बुला रही है। ७-यह छिछलें जल वाला' तालाव है, गरमी की ऋतु में यह सूख जाता है। ८ - यह पुराना मकान गिरने को है , नगर रिल्लिणी सभा को चाहिये कि इसे गिरा दे। ६--वह कोध से लाल पीला हो रहा है, इससे परे रहो। १०--इसकी ग्राँखे ग्राई हुई हैं, ख्रतः इसे दीये की ज्योति बुरी लगती है। ११--उसकी ब्राँखों के धाव अच्छे हो गये हैं, वेचारे ने बहुत कष्ट उठाया । १२-निश्चय ही पत्नी घर की स्वामिनी है, घर का प्रयन्ध इसी के त्राधीन है। १३ — 🐉 विद्वान् परस्पर डाह किया करते हैं । यह शोच्य है, क्वोंकि इसमें हेतु नहीं दीखता। १४--भिथ्या गर्वित ऋयोग्य ऋध्यापक ऋमित हानि करता है। १५-- अधमंड में ऋाये हुए कार्य और अकार्य को न जानते हुए, कुमार्ग का आश्रय किए हुए गुरु को भी दर्ग देना उचित है। १६-% रजस्वला कन्या पाविन (पापा) होती है, श्रपद राजा पापी (पापः) होता है, हिसक शिकारियों का कुल पापी (पापम्) होता है ऋौर ब्राह्मण सेवक भी पापी (पापः) होता है। १७-- 🕸 थोड़े समय में सीखी हुई ( शीघ कला ) मनुष्यों के बुढ़ापे का कारण वनती है, जल्दी से जो मृत्यु हो जाय (शीबो मृत्युः) वह ऐसे तुस्तर है जैसे यरसात में पहाड़ी नदी का तेज बहाव ( शीवं स्रोतः )। १८--व्याकरण कठिन है, साममन्त्र इससे ग्राधिक कठिन हैं। मीमांसा कठिन है, वेद इससे ग्राधिक कठिन हैं।

१-१ ग्रनियमः पाठे, (विष्णुमित्रः) पाठेऽनित्यः ( श्रनियतः )। २-२ एतावता दीर्घेण कालेन । २-३ गाध । ४ पुराण, जीर्ण-वि० । ५-५ पतनी-न्मुखम् । ६-६ बुधाः समत्सराः, मत्सरिणो विद्वांसः ।

संकेत-शाकीडी देवदत्तः सर्वाह्ममाकीडते, पठनं त्विच्छत्येव न । देवदत्त आकीडी (अस्ति)। ऐसा कहें तो देवदत्त उद्देश्य होता है और आकीडी विवेय । विशेषण्-विशेष्य की तरह उद्देश्य-विवेय की भी समानाधिकरण्ता होती है, पर उद्देश्य श्रीर विधेय में कहीं २ लिङ्क व वचन का मेद होता है। सर्वाह्व के स्थानमें सर्वोह नहीं कह सकते । सर्वोह्न पुं ० है । यहाँ द्वितीया विभक्ति में प्रयोग हैं। यहाँ 'स्राक्रीडते' में त्रात्मनेपद पर ध्यान देना चाहिये। ४-देवदत्ता चतुर्दशवर्षा कन्यका । यहाँ चतुर्दशवार्षिकी † कहना ठीक न होगा । ५-चतुर्दश-वार्षिकीयं पाठशाला । यहाँ चतुर्दशवर्षा कहना ऋशुद्ध होगा । ६-ग्रसी सुकुमारी वल्ली वातेरितन्वपल्लवाङ्गुलिभिर्नस्वरयतीव । यहाँ 'ग्रदस्' का प्रयोग व्यवहार के अनुकूल है, तद् का नहीं। सुकुमार का स्त्रीलिंग रूप 'सुकुमारी' है, 'सुकुमारा' नहीं । + ६-- अयं लोहितकः कोपेन, एनं परिहर । यहाँ 'लोहितः कोपेन' नहीं कह सकते । 'एनम्' के स्थान में इमम् नहीं कह सकते । १०--दुःखिते ऋस्याचिगी, तस्मादयं दीपशिखाममतो न सहते । ११—संरूढास्तस्य नयनव्रणाः ( संरूढानि तस्य नयनव्रणानि ) । 'व्रण्' पुंह्यङ्ग श्रौर नपुंसकलिङ्ग है, पर 'नाडीब्रए' केवल पुल्लिङ्ग है। १२—पत्नी नाम गृहपत्नी ( गृहपतिः ), एतत्तन्त्रं हि गहतन्त्रम् । 'प्रबन्ध' शब्द का जो हिन्दी में अर्थ है वह संस्कृत में नहीं । संस्कृत में इसके अर्थ दो 'संविधा' 'संविधान' शब्दों से कहा जाता है। तन्त्र धन्धे को कहते हैं ग्रीर ग्राधीन को भी। १८-कष्टं व्याकरणं, कष्ट-तराणि सामानि । कष्टा मीमासा, कष्टतर त्र्याम्नायः । सस्झत में इस् अर्थं में कठिन शब्द का प्रयोग नहीं होता। 'कठिन' ठोस को कहते हैं । श्रीर करको भी।

#### श्रभ्यास-५

र-ऋषि और मुनि सबकी पूजा के योग्य हैं, क्योंकि वे 'पापरूपी दलदल में फँसे हुए लोगों का उद्धार करते हैं'। २-राम और सीता प्राणियों

<sup>†</sup> यदि चेतन पदार्थ ऋभिषेय हो तो 'तमधीष्टो भृतो भूतो भावी' इस ऋर्थ में ऋाया हुत्या तद्धित प्रत्यय लुप्त हो जाता है । यह नियम वर्षान्त द्विगु समास (द्विवर्ष, पञ्चवर्ष विशतिवर्ष ऋशीतिवर्ष, हत्यादि ) में लगता है ।

<sup>+</sup> कुमार शब्द से 'वयिष प्रथमे' इस सुत्रसे ङीप् प्रत्यय होता है। सुकुमार शब्द से भी इसी सूत्र से ङीप् होगा, क्योंकि स्त्री प्रत्यय अधिकार में तदन्तिविधि होती है और सुकुमार में कुमार शब्द उपसर्जन नहीं, सुकुमार प्रादितत्पुक्ष है। श्रतः 'अनुपसर्जनात्' वह निषेध यहाँ लागू नहीं। सुकुमार का 'कोमल' अर्थ उपचार से है। १—१ पापपङ्कनिमग्नानुद्धरन्ति।

में सब से श्रिविक पिवत्र थे, इनके जन्म से दशरथ और जनक के वंशे ही कुतार्थ नहीं हुए, तीनों लोक भी । ३—दिलीप और उसकी रानी मुदिलिणा निदनों गौ के बड़े भक्त थे । 'चाहे दिन हो या रात' ये इसकी सेवा में लगे रहते थे । ४ —काम और कोध मनुष्य के 'आन्तरिक महाशत्र हैं, 'कल्याण चाहने वाले बुद्धिमान को इन की उपेज्ञा नहीं करनी चाहिये । ५—देवदत्त और उसकी बहिन पढ़ाई से ऊब गये हैं, लाख यक करने से भी इनका मन पढ़ाई में नहीं लगाया जा सकता । ६—प्रमाद और धालस्य विनाशकारी हैं । ४ दोनों ही लोकयात्रा के विरोधी हैं ४ । ७ -दानशीलता, दया और चमा मनुष्य को सबका प्यारा बना देते हैं । इन गुणों को देवी सम्पत्ति कहते हैं । ५ -- निद्रा और भय प्राणियों का समान धर्म है और अभ्यास और वैराग्य से इन्हें कम किया जा सकता है । ६ - श्रिवड़े हर्ष की बात है कि यह वही दीर्घबाहु अज्ञना का पुत्र है, जिसके पराक्रम से हम और सभी लोग कुतार्थ हुए । १० — सुभे व्याकरण और मीमासा दोनों रुचिकर हैं, अर्थशास्त्र में मुभे थोड़ी ही रुचि है ।

संकेत — यहाँ ऐसे वाक्य दिये गये हैं जिनमें उद्देश्य अनेक हैं, पर विधेय एक है। उद्देश्य जब भिन्न २ लिक्कों के हों तों विधेय का क्या लिक्क होना चाहिये, यह व्यवस्था करनी है। दूसरे वाक्य में राम और सीता दो उद्देश्य हैं, एक पुंक्किक्क और दूसरा स्त्रीलिक्क । इस अवस्था में विधेय पुंक्किक्क होगा। वचन के विषय में कोई सन्देह नहीं। रामः सीता च प्राणिनां पवित्रतमी। एनयोर्जन्मना न केवलं जनकदशरथयोः कुले कृतिनी संजाते, त्रीणि भुवनान्यि (कृतीनि संजातिन)। ५ — देवदत्तरतस्य भिनि च पर्यथ्यमी (अध्ययनाय परिग्लानी), यक्षशतेनाि न शक्यमनयोर्भनः पठने प्रसक्षित्तम् । 'लाल यक्ष करने से' इत्यादि स्थलों में संस्कृत में 'शत' का प्रयोग शिष्ट संमत है। शत यहाँ अनन्त का अर्थ है। ६—निद्रा

१—१दिवा वा नक्तं वा । २ त्र्यान्तर, ऋन्तरथ—वि । संस्कृत में श्रान्त-रिक, श्राभ्यन्तरिक शब्द नहीं मिलते । २—शिव, कल्याण, भव्य, भावुक, भविक—नपुं० ।

४—४ उमे लोकयात्राया विरोधिनी । यहाँ नपुंचक उद्देश्य के अनुसार विधेय का लिङ्ग होता है । 'उमे' सर्वनाम भी नपुं• द्विवचन है । ५— 'जनक' अल्पान्तर है अतः समास में इसका पूर्व निपात हुआ ।

भयं च प्राणिनां साधारणे। एते ग्रम्यासवैराग्याभ्यां शक्ये व्यपकर्षुम्। यहाँ दो उद्देश्यों में से 'निद्रा' स्त्रीलिङ्ग है ग्रीर 'भय' नपुंसक लिंग है। इनका एक विषेय 'साधारण' नपुं० द्विवचन में रखा गया। इन्हीं दो उद्देश्यों के लिये एक सर्व नाम एतद् भी नपुं० द्विवचन में प्रयुक्त हुन्ना।

## श्रभ्यास—६

( अजह व्लिक्ष विधेय )

१-गुच्जी कहते हैं दूसरे कि निन्दा मत करो, निन्दा पाप है। २-राम श्रपनी श्रेगी का रत्न है श्रीर श्रपने कुल का भूषण है। ३ — वे सब मङ्गल पदार्थों के निवास स्थान ( निकेतन ) श्रीर जगत् की प्रतिष्ठा हैं। ४—पारडव छोटी अवस्था में ही कौरवों की शङ्का का स्थान बन गये। ५-वह राजा की कुपा का पात्र (पात्र, भाजन ) हो गया ख्रौर लोगों के सत्कार का भी । ६-% अविवेक आपदाओं का सबसे वड़ा कारण (परम्पदम्) है, अतः श्रच्छे बुरे में विवेक करके कार्य करे। ७ – अध्माधव कष्ट में (हमारा) रचक (पद) है, ऐसा हमारा दृढ़ निश्चय है। ५-- % गुणियों के गुण ही पूजा का स्थान हैं, न लिंग श्रीर नहीं वय । ६ — अञ्ला राजा प्रजाश्रों के अनुराग का पात्र (श्रास्पद, भाजन ) हो जाता है, अरेर राष्ट्र की मुख का धाम बना देता है। १०--जो शासक पिता की तरह प्रजाओं का रच्या, पोषण तथा शिच्या करता है और उनसे कर के रूप में जो लेता है उसे कई गुणा करके उन्हीं की दे देता है वह श्रादर्श शासक है। ११--सांस्य के ऋनुसार प्रकृति (प्रधान) जगत् का न्नादि कारण (निदान) हैं, पुरुष श्रमंग, साची श्रीर निर्गुण है। १२—% विद्वानों का कथन है कि % मृत्यु शरीरघारी जीवों का स्वभाव (प्रकृति) है श्रौर जीवन विकार है। १३→-ॐ इन्द्र ने ऋसुरों को तेरा लच्य (शरव्य लच्य) बना दिया है, यह धनुष उनकी श्रोर खींचिये। १४-- % सत्पुरुषों के लिये सन्देह के स्थलों में अपने अन्तः करण की प्रवृत्तियां प्रमाण होती हैं। १५--इच्वाकु-कुल में गुर्णों से प्रसिद्ध ककुत्स्य नाम का राजा सब राजाओं में श्रेष्ठ (ककुद नपुं० ) हुआ ।

संकेत--इस अभ्यास में ऐसे विघेष पद दिये गये हैं जो अपने लिंग को नहीं छोड़ते, चाहे उद्देश्यों का लिंग उनसे भिन्न हो। ऐसे शब्द की 'अजह- लिलक्न' कहते हैं। ये प्रायः एक यचन में प्रयुक्त होते हैं। १—परिनन्दां मा स्मृंक्सत, निन्दा हि पापं भवतीति गुरुचरणाः! यहाँ 'पूज्या गुरवः' के स्थान में 'गुरुचरणाः' कहना व्यवहार के अधिक अनुकृल है। इसके पीछे कियापद को छोड़ना ही शोभाधायक है। २—रामः अख्या रतनं कुलस्य चावतंसः। रतन नित्य (नपुं०) है और अवतंस नित्य पुँ० है। यहाँ स्वस्थाः अख्याः, स्वस्य कुलस्य कहना व्यर्थ है। प्रायः अपने अर्थ में 'स्व' का परिहार करना चाहिये, विशेष कर सम्बन्धि शब्दों के साथ। मातरं नमित-न कि स्वां मातरं नमित । ते सर्वेषां मंगलानां निकेतनं सन्ति, जगतश्च प्रतिष्ठा। ऐसे स्थलों में कियापद उद्देश्य के अनुसार होता है। ४—पाएडवाः प्रथमें (पूर्ध) वयस्येव कुरूणां शङ्कास्थानं सभूवः। यहाँ भी उद्देश्य की कर्नुता मानकर उसके अनुसार ही किया पद बहुवचन में प्रयुक्त हुआ है। 'कुरूणाम्' के स्थान में 'कौरवाणाम्' कहना अश्चद होगा, ऐसे ही 'कौरव्याणाम्' भी। १०—वह आदर्श शासक है = स आदर्श शासकानाम् (शासितृणाम्)। 'आदर्शशासकः' नहीं कह सकते। आदर्श नाम दर्पण का है। १५—ऐन्नाक आहतलच्चणः ककुत्स्थो नाम नृपति-र्यतीनां ककुदं वम्ब।

#### अभ्यास ७---

( अजहल्जिङ्ग विधेय )

१--मिथिलानरेश' की वेटी', कन्याओं में रत्न', रूपवती सीता के स्वयंवर में नाना दिशाओं और देशों से राजा आये। २--रानी धारिणी को उसके भाई सीमा-रचक वीरसेन ने मालविका मेंट रूप में (उपायनम्) भेज दी। ३--यह अंगूठी' राजा की ओर से मेंट (प्रतिग्रहः) है, इसे उचित आदर से ग्रहण कीजिये। ४-कौन सी कला या विज्ञान बुद्धिमान् उद्योगी पुरुष की पहुँच से परे (अविषयः) है। ऋषियों की प्रतिभा-दृष्टि से कौन सा पदार्थ परे है। वे तो दूर, पर्दे के पीछे छिपे हुए पदार्थों को भी हस्तामलकवत् देख लेते हैं। ६--उनका तो क्या ही कहना, वे तो विद्या के निधि (निधानम्) और गुणों की खान (आकरः) हैं। ७--राम मेरा प्यारा पुत्र (पुत्रभाणडम्) है, अतः सीतानिर्वासन-रूप महापराध करने पर भी मैं उसे दराड

<sup>+</sup>भाजन, पात्र, पद ब्रादि शन्द कभी र बहुबचन में प्रयुक्त होते हैं— भावादशा एव भवन्ति भाजनान्युपदेशानाम् ( कादम्बरी ) ।

१- । मैथिलस्य । २-२-कन्यारत्नस्य, कन्याललामस्य । १--श्रंगुलीयक--नपुं० । जर्मिका--स्त्री० ।

देना नहीं चाहता। द— क्ष राम मानो चात्र धर्म है, जिसने वेद-निधि की रत्ता के लिये स्नाकार धारण किया है। ६— क्ष कोरी नीति कायरता है स्नौर कोरी वीरता जंगली जानवरों की चेष्टा से बढ़कर नहीं। १०— सच पूछो तो वह शरीरधारी स्नानुप्रह का भाव है। जो भी उसके द्वार पर गया, खाली हाथ नहीं लौटा।

संकेत—२—ग्रन्तपालेन भ्रात्रा वीरसेनेन देव्यै धारिएये मालविकोपायनं प्रेषिता। यहाँ भी उद्देश्य मालविका (उक्तकर्म) के ग्रनुसार ही कान्त प्रेषिता में स्त्रीलिङ्ग हुग्रा है। 'तस्या भ्रात्रा' कहना व्यर्थ है। ऐसा कहने की शैली नहीं। ४—का कला विश्वानं वा मितमतो व्यवसायिनोऽविषयः। 'ग्रविषयः' तत्पुरुष है। ५—किनाम सत्त्वम् ऋषीणां प्रातिभस्य चत्तुष्रोऽगोचरः, ते हि भगवन्तो व्यवहितविष्रकृष्टमपि हस्तामलकवत्पश्यन्ति। 'श्रगोचरः' भी श्रविष्यः की तरह यहाँ तत्पुरुष है। सो ये दोनों पुँ० एक वचन में प्रयुक्त हुए हैं। बहुवीहि का यहाँ ग्रवकाश नहीं। प्रतिभा एव प्रातिभम्। श्रण्।

## 'श्रभ्यास— ८ (श्रजहल्लिङ्ग विधेय)

१—% उर्वशी इन्द्र का कोमल शस्त्र, स्वर्ग का ख्रलंकार, तथा रूप पर इतराने वाली लद्मी का प्रत्याख्यान — रूप थी। २—वेद पढ़ी हुई वह राज-कन्या अपने आपको बड़भागिन समभती है। उसका अपने प्रति यह आदर ठीक ही है। ३—परमात्मा की महिमा अनम्त है अतः यह वाणी और मन का विषय नहीं। ४—विपत्ति मित्रता की कसौटी है, सम्पत्ति में तो 'वना-वटी मित्र बहुत मिलते हैं, 'इन्हें मित्राभास कहते हैं'। ५— व्यभि-वारिणी खी अघर का रोग है। विधिपूर्वक व्याही हुई भी ऐसी खी को छोड़ दे। ६—आप हम सबका आसरा हैं, आपको छोड़कर हम कहाँ जायें। ७—हम देवताओं।की शरण में जाते हैं और नित्य उनका ध्यान करते हैं। द — शि निराश न होना ऐश्वर्य का मूल है, निराश न होना परम सुख है, क्योंकि जो बिच्नों से उकराये हुए निराश हो जाते हैं वे नष्ट हो जाते हैं। ६—गोविन्द मेरा शरीर धारी चलता फिरता जीवन है और सर्वस्व है। १०— श्र एक गुणी पुत्र अच्छा (वरम है,) सैकड़ों मूर्ल नहीं, अकेला चाँद अन्धेरे को दूर कर

१ निकष, कष, निकषोपल—पुं•। २ कृतिम, कृतक—वि•। ३—३ मित्राभाषानि तान्युच्यन्ते । ४--४ कुलटा, इत्वरी, धर्षणी, श्रसती, पुंश्चली। ५ श्राधि—पुं•।६ गति—-स्रो•। ७—७ निर्विद्यन्ते ।

देता है, हजारों तारे नहीं । ११—वह गुणों का घर (यगारम्) होता हुया भी नम्र है। १२—दो महीनों की एक ऋतु होती है यौर छः ऋतुओं का एक वर्ष । १३—विस समाज में मूर्च प्रधान होते हैं यौर परिडत गौण, वह चिर तक नहीं रह सकता । १४—-क्ष सोना खदिर के धधकते हुए कोयलों के सहश दो कुरडल वन जाता है। १५—यह होनहार ब्राह्मणी है, इसने छः मास के भीतर सारा श्रमरकोष करहस्थ कर लिया है।

संकेत--२--- श्राम्नायेऽभीतिनी ( श्रधीतवेदा ) सा राजकुमार्थात्मानं कृतिनी मन्यते । युक्ता खल्वस्या श्रात्मनि संभावना । यहाँ 'श्रात्मन्' शब्द के नित्यपुँल्लिक्न होने पर भी 'कृतिन्' विधेय स्त्रीलिक्न में प्रयुक्त हुश्रा है । इस ने उद्देश्य 'सा' के लिक्न को लिया है । ३--पिरव्हेदातीतः परमेश्वरस्य महिमा, श्रतो वाङ्मनस्योरगोचरः । यहाँ वाक् च मनश्चेति 'वाङ्मनसे' ऐसा इन्द्र होता है । ७--वयं दैवतानि शरणं यामो नित्यं च तानि स्यायामः । 'शरण' रिचता श्रर्थ में नपुं० एक वचन में ही प्रयुक्त होता है । ६--गोविन्दो मम मूर्तिसंचराः प्रासाः सर्वस्यं च । जीवन श्रर्थ में 'प्रारा' नित्य बहुवचनात्त है । १२--द्री द्रौ मासादृतुर्भवित, षड्ऋतवश्च वर्षम्भवित । यहाँ विधेय के श्रनुसार कियापद का वचन हुश्रा है । इसके लिये विषय-भवेश देखों । १३--यत्र समाजे मूर्खाः प्रयानमुपसर्जनं च परिष्ठताः स चिरं नावित्रते । १५-द्रव्यमियं बाह्मसी । एनया.....करठे कृतः । द्रव्यं च मन्ये ( पाराश्वर ) सूत्र में श्राचार्य द्रव्य सन्द का मन्य श्रर्थ में निपातन करते हैं। भव्य = होनहार । 'द्रव्यं मन्ये गुस्ताश्रये' यह श्रमर में भी पाट है ।

# अभ्यास—६

(किया विशेषण)

१--ग्राप त्राराम से (सुखम्, साधु) वैठें, तपोवन तो श्रितिथियों वा श्रपना घर होता है। २--बुद्धियां धीरे २ (मन्दम्, मन्दमन्दम्, मन्थरम्) चलती है, वेचारी दुःखों से स्वकर पिंजर हो गई है। ३--बुद्धिमान् पदार्थों को ध्यान से (निपुणम्) देखते हैं श्रीर श्रच्छे बुरे में विवेक करके कार्य में

<sup>† &#</sup>x27;क्यङ्मानिनोश्व' इस सूत्र की व्याख्या में काशिका का 'या त्वात्मानं दर्शनीयां मन्यते तत्र पूर्वेग्णैव सिद्धम्' यह वचन प्रमाण है। पर श्रन्यत्र साहित्य में 'श्रात्मन्' में श्रन्वित हुए विशेषण् न विधेय पुँल्लिङ्ग देखे जाते हैं। काशिका पाठ सिद्धान्तकौमुदी में भी जैसे का तैसा मिलता है।

प्रवृत्त होते हैं । ४—वह मधुर (मधुरम्) गाता है। जी चाहता है उसे बार २ सुनें। ५—वह कठोर (पर गम्, कर्कशम्) वोलता है, पर हृदय से सभी का शुभ ही चाहता है। ६—वह ब्राज लगातार (निरन्तरम्, सन्ततम्, ब्रिवरतम्, ब्रिवरतम्, व्रवरतम्, व्रवराम्, व्रवराम्, व्रवराम्, हि चह शीव्र (चिप्रम्) धर्मात्मा बन जाता है। ८—व्राप विश्वास कीजिये, मैंने यह व्रपराध्य जानव्म कर (बुद्धिपूर्वम्) नहीं किया। ६—गरमी की व्रवत है, मध्याह समय है, सूर्य बहुत तेज (तीइएम्) चमक रहा है। १०-विना इच्छा (ब्रिनभिसन्धि) किये हुए पाप के लिये शास्त्र बड़ा दएड विधान नहीं करते, क्योंकि संकल्प ही कार्य को ब्रज्जा या बुरा बनाता है। ११—धीर पुरुषों का चरित्र बहुत ही (ब्रितिमात्रम्, श्रभ्यधिकम्) प्रशंसनीय है। वे प्रायों का संकट होने पर भी न्याय के मार्ग से एक पर भी नहीं डिराते । १२—व्राज सभा में वसुमित्र देशमित के विधय पर विस्तार ब्रौर स्पष्टता से बोला। सभी ने इसके व्याख्यान को पसन्द किया । १३—वह छिपी हुई मुस्कराहट से बोला, क्या बात है श्राज तो श्राप वड़ी बुद्धमत्ता की वार्त करते हैं।

संकेत—इस अभ्यास में क्रिया-विशेषणों के प्रयोग का यथार्थ बोध कराना इप्ट हैं। क्रिया-विशेषण नपुंसक लिंग की द्वितीया विभक्ति के एकवचन में प्रयुक्त होते हैं, जैसे—(१) सुखमास्ताम्, तपोवनं ह्यतिथिजनस्य स्वं गेहम्।२—मन्थरं याति जस्ती। तपस्विनीयं कुच्छुन्तामाऽस्थिपञ्जरः संवृत्ता।१२—श्रय वसुमित्रः सभायां देशभक्तिविषयं सविस्तरं विशादं च व्याख्यात्। चिन्नङ् का लुङ् में रूप है। यहाँ 'सविस्तारम्' नहीं कह सकते। विस्तार (पुँ०) चीजों की चौड़ाई को कहते हैं।१३—सोन्तलांनमवहस्थाववीत्-श्रय त प्रज्ञाबादान्मापसे, किमेतत्।

# अभ्यास--१०

(क्रिया विशेषण)

१--यह नदी विना शब्द किये (अशब्दम्) बहती है। यह गहरी है स्त्रीर

१--१ प्राणात्वयेऽपि । २--२ न्याय्यात् पयः । ३ न व्यतियन्ति, न विच-लन्ति । ४--४ अभ्यनन्दन् । ५ नदी, तिटनी, तरिङ्गणी, वाहिनी--स्त्री० ।

इसमें पत्थर नहीं हैं । २—गुरु की ख्रोर मुँह करके (ख्रिभिमुखम्) बैठ, विमुख होकर बैठना अनादर समभा जाता है। ३--वह अटक २ कर (सगद्गदम्, स्खलिताच्चरम्) वोलता है, उसकी वाणी में यह स्वाभाविक दोष है। ४—त् ने ठीक (युक्तम्, साधु) व्यवहार नहीं किया, इस लिये तुम्हारी लोक में निन्दा हो रही है। ५-तुम व्याकरण पर्याप्त रूप से (पर्याप्तम् , प्रकामम् ) नहीं जानते, त्रातः ग्रन्थकार का त्राशय समक्षते में कभी २ भूल कर जाते हो । ६--नारद अपनो इच्छा से (स्वैरम्) त्रिलोकी में घूमता था श्रौर सभी वृत्तान्त जानता था। ७--मैं बड़ी चाह से (मोत्कएठम्, सोत्कलिकम्) अपने भाई के घर कौटने की प्रतीचा कर रहा हूँ । ८ - में आप से बलपूर्वक (साग्रहम्) धीर (नम्रम्, सप्रथम् ) प्रार्थना करता हूं कि आप इस संकट में मेरी सहा-यता करें । ६ - पहले (पूर्वम्) हम दोनों एक दूसरे से वरावर होते हुए मिलते थे, अब आप अपसर हैं और में आप के नीचे नियुक्त हूँ। १०—कृपया श्राप मुफे शान्ति से (समाहितम्) सुनें। मुफे ब्राप के हित की कई एक बार्ते कहनी हैं। ११—बच्चा यहुत ही (वलवत्) डर गया है, अप्रभी तक होशा में नहीं श्राता है। १२ -- आप स्पष्टतर (निभिन्नार्थतरकम्) कहिये। मुक्ते आप का कथन पूरी तरह (निरवशेषम् ) समक्त नहीं स्राता । १३—शाबाश शावाश (साधु, साधु) देवदत्त, तुमने अपने कुल को बहा नहीं लगने दिया।

संकेत — ६-त्रिलोकी स्वैरं समचरन्तारदः, सर्वं च लोकवृत्तमबोधत्। ८- नस्यहं सप्रश्रयं चात्रभवन्तं प्रार्थयेऽत्रभवानत्ययेस्मिन्ममाभ्युपपत्ति सम्पादयतु। (अत्रभवता संकटेस्मिन्साझायकं मे सम्पाद्यमिति)। ६ — द्यव आप अफसर.... — त्वमीदवरोऽसि, अहं च त्वदिधिष्ठितो नियोज्यः। १०--समाहितं मां श्रृशुत। यहाँ कृपया, सकुपम् इत्यादि कहना व्यर्थ है क्योंकि यह अर्थ प्रार्थना में आये हुए लट् लकार से ही कह दिया गया है। १३--साधु देवदत्त साधु, रिच्तं त्वया कालुष्यात्कुलयशः। यहाँ साधु कृतम् यह सम्पूर्ण वाक्य होता है।

१—१ इयमस्मवती न । २—१ नाचरः, न व्यवाहरः । ३—३ भ्रमिष । श्राशय समभते में......कदाचिदाशयमन्यया यह्वासि । ४—४ यहं प्रति भ्रातुः प्रत्यावृत्ति (भ्रातरमावर्तिष्यमाणम्) सोत्कएठं प्रतीचे ।

# अभ्यास---११ (किया विशेषण)

१—यह स्पष्ट रूप से (व्यक्तम्) प्रभाद है, आपसे यह कैसे हो गया। २—उसने सुरापान की आदत अभी पूरी तरह से (निरवशेषम्) नहीं छोड़ी, यदि कुछ देर ग्रौर पीता रहा, तो निःसन्देह ( ग्रमन्देहम् निर्विचिकित्सम्, मुक्त-संशयम् ) इसके फेफड़े " खराब हो जायेंगे । ३ - वह दर्द भरे स्वर से ( कर-णम्, त्रार्तम्) चिल्लाया, जिससे त्रारपास वैठे हुए सभी लोगों के हृदय में दया भर श्राई। ४ — उसने यह पाप इच्छा से (कामेन, कामात्, कामतः) किया था, योंही नहीं, श्रतः गुरुजी ने उसे त्याग दिया । ५-भवादि, दिवादि, तुदादि स्त्रीर चुरादि - ये कम से पहला, चौथा छठा तथा दसवां गरा है। ६-श्रिभज्ञानशाकुन्तल विशेष कर ( विशेषेण, विशिष्य ) कोमल बुद्धिवाले बालकों के लिये कठिन है। वे इसका रसास्वादन नहीं कर सकते। ७-- 🕸 हे मित्र ! यह बात हॅंसी से कही गई है, इसे सच करके न जानिये । ८—उसने खुक्तमखुक्ता ( प्रकाशम् ) श्रधिकारियों के दोषों को कहा आरे परिखासस्वरूप अनेक कहीं को सहा । ६ — आप यहाँ से सीधे दाहिने हाथ जायें, आप थोड़ी देर में विश्व-विद्यालय पहुँच जारेंगे। १० - वह दयानतदारी से ( ऋजु ) जीविका कमाता है श्रीर थोड़े से (स्तोकेन) ही उन्तुष्ट होकर सुख से रहता है। ११ — अ तपी-वन में स्थान विशेष के कारण विश्वास में श्राये हुए हिरन निर्भय होकर (विसन्धम्) घूमते-फिरते हैं। १२--सॉप डेढ़ा (कुटिलम्, जिहाम्) चलता है, पर शेर महानद को भी छाती के बल से सीधा तैर कर पार करता है। १ ३ — शिव यथार्थ में ( स्रान्वर्थम् ) ईश्वर है, वस्तुतः ईशा, ईश्वर, ईशान, महेश्वर मुख्यतया इसी के नाम हैं स्त्रीर गीस्तया दूसरे देवतास्त्रों के। १४—% दूर तक देखो, निकट में ही दृष्टि मत रखों, परलोक को (भी ) देखों,(केवल) इस लोक को ही नहीं। १५- उसने मुक्ते जबरदस्ती (हठात्, बलात्, प्रसमं, प्रसमेन ) खींचा श्रीर पीछे ४ घकेल दिया ।

संकेत—३-स करुणमाक्रन्दत्, येनोपोपविष्टानां हृदयान्याविशत्कारुण्यम् । ४—स कामेन (कामतः) इममपराधमचरन्नाकामतः (न तु यहच्छ्या),

१-१ कथमयं चरितस्त्वया । २--प्रसङ्ग--पु० । प्रसक्ति-स्त्री० । ३-पुप्फुस--नपु• । ४--४ पृष्ठतः प्रासुदत् ।

तेन तं निराकुर्वन गुरुचरणाः । यहाँ 'कामेन' यह तृतीया सहार्थ में है, 'कामेन सह' यह अर्थ है। इसी लिए यहाँ द्वितीया नहीं हुई। ५—भ्वादिः, दिवादिः, दुदादिः, चुरादिः—इमे कमात् प्रथमचतुर्थपष्ठदशमा गणा भवन्ति। यहाँ कमात् कममाश्रित्य। ६—इतो हस्तदिच्योऽयक्षं याहि, चिप्रं विश्वविद्यालयमासाद्विष्यसि।

### अभ्यास--१२

( क्रिया विशेषण का काम करने नाले कुछ प्रस्पय आदि )

१—वह कुछ प्रच्छा ही पकाती है। (पचितकल्पम्), योडा ही समय हुआ वह इस कला में प्रवत्त हुई। २—यग्रदत्त की विहन उससे अधिक अच्छा गाती है (गायिततराम्), यग्रि दोनों ने एक साथ (समम्) गाना सीखना आरम्भ किया। ३—कहने को तो वह गाता है, पर वस्तुतः चिल्लाता है। ४—वह खाक पकाती है (पचित पूति)। सब रोटियों अधजली और सूखी हुई हैं। ४—वह गजब का पढ़ाने वाला है, एक बार सुनी हुई व्याख्या सदा के लिये मन में घर कर लेती है। ६—पकाती क्या है घर वालों का सिर। इसे तो रसोई में बैठने का भी अधिकार नहीं। ७—ये पहले दर्जे के अध्यापक ही नहीं (न केवलं का आध्यापकाः), सब शास्त्रों और कलाओं में निपुण भी हैं। ५—यह वालक बहुत अच्छा पढ़ता है (पठितक्ष्मम्), न बहुत जल्दी पढ़ता है और नहीं कोई अस्त्र छोड़ता है। मधुर और स्पष्ट उचारण करता है। ६—वह क्या पढ़ता है जो उदात्त के स्थान अनुदात्त उच्चारण करता है।

संकेत—३-गायित शुर्व कोशित चालसा । यहाँ 'शुव' अच् प्रत्ययान्त प्रातिपदिक है, प्रत्यय नहीं । यह कुत्सा अर्थ में प्रयुक्त होता है । ४—पचित पूर्त । सर्वा रोटिका अवदग्धाः कर्कशाश्च संहताः । ५—स दारुगमध्यापयित, सकुच्छुताऽपि व्याख्याऽत्यन्ताय हृदि पदं करोति । ६—पचित गोत्रम् । अनहेंयं रस्वतीप्रवेशस्य । ८—अयं माण्यकः पठितिक्षम् । न निरस्तं पठित न च अस्तम् । मधुरमस्लिष्टं चोच्चारयित । ६—स किमधीते य उदात्ते कर्तव्येऽनुदात्तं करोति । यहाँ 'किम्' त्तेष में है, प्रश्न में नहीं ।

<sup>[] &#</sup>x27;ब्रुव' आदि के इन अथों में प्रयोग में 'तिको गोत्रादीनि कुत्सनामी-इएयथोः (८११२७), पूजनात्पूजितमनुदात्तम् (८११६७), कुत्सने च सुप्यगोत्रादौ (८११६६)—ये पाणिनीय सूत्र ज्ञापक हैं।

## अभ्यास-१३

( स्रकारान्त पुंक्तिङ्ग शब्द )

१— क्ष यह काया च्रामङ्गर है। सभी त्राने वालों को जाना है। २—यह सच है कि हम मर्त्य हैं, पर अपने पुरुवार्थ (उद्योग, उद्यम, अभियोग) से अमर हो सकते हैं। ३-- प्रातःकाल के सूर्य (बालार्क, अरुण) की अमृत भरी किरणें (किरण, कर, मयूख) अभाषों को तरावट देती हैं और शरीर में नई स्फूर्ति (परिस्पन्द) का संचार करती हैं। ४--ग्राज एक पुराय दिन है कि ग्राप जैसे शास्त्र-वेचा के दर्शन हुए। ५-- % सभी संग्रह समाप्त होने वाले हैं, सारी उन्नति का अन्त अवनित है और सभी संयोगों का अन्त वियोग है। ६—किया हुआ यत्न सफल होता है श्रौर समृद्धि (श्रम्युदय) का कारण होता है। ७--श्राकाश में पत्ती (पतग, पत्त्ररथ, शकुन्त) स्वेच्छा से विहार करते हैं ग्रीर परमेश्वर की सुन्दर सृष्टि (सर्ग ) का जी भर कर (मनोहत्य, निकामम्, आ तृप्तेः) दर्शन करते हैं। --वसन्त में कोयल (पिक) जब पख्यम स्वर से गाती है तो बीगा के स्वर भी फीके पड़ जाते हैं। ६--सिङ्क (मृगेन्द्र, मृगाधिप) ने हाथी (गज, मतङ्कज, दन्तावल ) पर घावा किया, पर पीछे से एक शिकारी ने विपैले बाग सिंह को मार दिया। १० -- प्रकाश ( त्रालोक ) किसे नहीं भाता, ब्रन्थेरा किसे पसन्द ख्राता है। ११--यज्ञदत्त की डरावनी ख्राँखें हैं ख्रीर देवदत्त की शान्त. दोनों सगे भाई हैं। १२ - कृता करके मेरी प्रार्थना (प्रख्य) को न उकराइये। में इसके लिये आप का जीवन भर आभारी रहूँगा। १३— क्ष जो लोग अन. न्यमक्त होकर मेरा चिन्तन करते हुए मेरी उपासना करते हैं, (मुक्त में ) नित्य लगे हुए उन लोगों के योगच्चेम का में प्रवन्ध करता हूँ। १४- क्ष वेद का शान (वेदाधिगम) कामना के योग्य है वैसे ही वैदिक कर्मयोग भी । १५— स्राप जरा घोड़े की बागों को पकड़े, ताकि मैं उतर जाऊँ। १६-शिव इस लोक में हमारा कल्याण करे, वह हमारा सहारा ( त्रालम्य ) है। १७--इतने विस्तार से कथन करना लिखी पढ़ी नागरिक जनता की बुद्धि का तिरस्कार हैं।

संकेत—इस अभ्यास में स्त्रीर इससे स्नगले अभ्यासों में सुबन्त रूपाविल का अभ्यास कराने के लिये वाक्य संग्रहीत किये गये हैं। इस (१३ वें) अभ्यास में अकारान्त पुँल्लिंग शब्दों का ही प्रयोग करना चाहिये, उन्हीं के पर्याय इकरान्त आदि का नहीं। इन अभ्यासों का दूसरा प्रयोजन है विद्यार्थी के शन्दकोष को बढ़ाना श्रीर लिंग का विस्तृत बोध कराना! २-सत्यं मत्यां वयम्, स्रामियोगेन तु शक्ताः स्मोऽमरभावमुपगन्तुम् । 'पुरुषार्थ' संस्कृत में 'उद्यम' स्र्रथं में नहीं स्राता । हाँ 'पौरुप' इसके लिये उचित शन्द है, पर वह नपुं० है । स्रय पुण्यो वासरो यद् भवादशः शास्त्रज्ञो दृष्टः । दिवस स्रीर वासर दोनों पुं० स्रीर नपुं० हैं । द्—वसन्ते यदा पिकः पञ्चमेन स्वरेखापिकायित तदा विपञ्चीस्वरा स्राप्त ( वीणानिकर्णा स्राप्त ) विरसीभवन्ति । ११—यज्ञदत्त उप्रदर्शनो देवदत्तश्च सौम्यदर्शनः । उभाविष सोदयों । १५-ध्रियन्तां तावत्पप्रहाः, यावदवर्गेहामि । १७—एतावान् वाक्षप्रयञ्चः सास्त्रस्य नागरकस्य जननिवहस्य प्रज्ञाधित्तेष इव । (प्रवीणा नागरा नागरकाः । बुज्)

## अभ्यास-१४

( अकारान्त नपुं० शब्द )

रे— क्ष क्याद-शास्त्र तथा पाणिनि व्याकरण सव शास्त्रों के लिये उपयोगी हैं। र—मनु प्रणीत मार्ग से घर के घन्धे की चलाती हुई पत्नी (कलन्न) घर की स्वर्ग वना सकती है । ३—न्त्रहुत थोड़े कालेज वास्तव में विद्या-मिन्दर श्रथवा सरस्वती स्वरंग कहे जा सकते हैं, क्यों कि इनमें ज्यों स्यों परीचा पास कराना ही लच्य है। क्ष महाराज ! इसी ने पहले मेरी निन्दा की यह कहते हुए कि श्राप में श्रीर सुक्तमें जौहड़ श्रीर समुद्र का सा मेद है। ५—किसान दाँ तियाँ लेकर खेती काटने के लिये खेत को जा रहे हैं। ६—न्दुम सर्वथा निदींच चित्र (श्रालेख्य) बनाते हो। यह तुम्हें किसने सिखाया। ७—इस कुएँ (उदपान) का जल (पानीय, सिलल, उदक) स्वादु (सुरस) है। जी चाहता है पीते ही जायें। ८—उनका सबका वर्ताव (वृत्त) घटिया (जधन्य) है। उसमें मिठास (दाचिस्य) कुछ भी नहीं, गँवारपन (ग्राम्यत्व) श्रव्यक्षद्रपन (श्रीदत्य) ज्यादा है। ६—तुम्हें श्रपनी जिहा पर कुछ भी वश नहीं। हर समय स्ननापशनाप (श्रसमझस) बकते रहते हो। इसका परिणाम श्रच्छा नहीं होगा। १०—में उनका कुशल (सुख) पूछने जा रहा हूँ। कई दिन से उनके दर्शन नहीं हुए, श्रद्रः चित्त (चित्त, स्वान्त, मानस) श्रशान्त है।

१ वहत् । २- २२ ( यहं ) स्वर्गीकर्तुमलम् ।

११—वह पिता' की मृत्यु ( मरण, निधन ) सुनकर' वहा दुःखी हुआ । कुछ समय तक वेहोश रहा. फिर शीतलोपचार से धीरे २ होश' में आया'। १२ इन दोनों की आकृति ( संस्थान ) ऐसी मिलती' है' मानों ये दोनों सगे भाई हैं। १३—काफिले का नेता जहाज के दूवने से ( नौट्यसने ) मर गया। बहुत से समुद्री व्यापारी ( सांयात्रिक पुं० ) भाग्यवश' वच गये। १४—नाविक (कैवर्त, कर्णधार पुं० ) को सुख से पार' पहुंचाता है'। १५—उम्बेकाचार्य ने सच कहा है कि क्षि कल्याण एक दूसरे के पीछे चले आते हैं। १६— घोड़े पर काठी डाल, मुँह में लगान दे, रिकावों में पैर घर और बागें हाथ में ले वह हवा हो गया। १७——लच्मण ने कहा—-क्ष में कुएडलों को नहीं जानता, वाहुक्थों को नहीं जानता, पर म्पूरों को पहचानता हूँ, क्योंकि मैं नित्य ( सीता के ) चरणों में नमस्कार किया करता था।

संकेत—४—यहाँ मूल में 'समुद्रपत्नलयों:' ऐसा समास है, यद्यपि कम के अनुसार पत्नल (नपुं०) पहले आना चाहिए था, पर 'समुद्र' अम्यहित होने के कारण समास में पहले रखा गया है। १—स्यलावाः कृषीवला दात्राणि सहादाय चेत्रं यान्ति। ६—त्वं सर्वथा निर्दृष्टमालेख्यमालिखित। ग्रत्र केना-भितिनीतोऽसि। ६—आनियन्त्रितं ते तुर्डम्। सर्वकालमसमझसं विच्। १६—अश्वे पर्याणमारोप्य, मुखे खलीनं दत्त्वा, पादधान्योः पादौ न्यस्य प्रग्रहांश्च (वल्गाश्च) इस्तेनादाय स वातरंहसा निरयात्। पादधानी स्त्री० है।

## अभ्यास १५--

# ( आकारान्त खीलिङ्ग )

विद्वत्ता और प्रतिभा से काव्य निर्माण में सामर्थ्य उत्पन्न होता है। र-- असूज और कार्तिक में चाँदनी (चन्द्रप्रभा) बहुत आनन्ददायक होती है, विशेष कर तालावों और बगीचों में। ३-- बच्चों को खेल प्यारी होती है और

१-१ यहाँ 'पितरमुपरतं श्रुस्वा' ऐसा भी कह सकते हैं। २-२ प्रत्यागता।
३-६ (संस्थाने) संवदतः। ४-४ सार्थवाह--पुं•। ५ दैवात्। ६-६ पारं
नयति। ७-अरण् कर्मणि चेत्यनेन कियायां कियार्थायामण्। ८ तटाक--पुं॰,
नपुं॰। कासार--पुं॰।

यह उनके शरीर के विकास के लिये ब्रावश्यक भी है। ४-लजा स्त्रियों (योषा) का भूषण (भूषा ) है स्त्रीर प्रीदता पुरुषों का । कहा भी है -- क्ष लज्जावती ( सलज्जा ) गिर्णिकार्ये नष्ट हो जाती हैं स्त्रीर निर्लंज कुलाङ्गनाएँ। ५- क्या जल्दी (त्वरा ) है श्रमी गाड़ी (रेलयान नपुं० ) चलने में बहुत देर है। घबराइये नहीं । ६ — सन्त परमात्मा की सच्ची मूर्ति (प्रतिमा) हैं। इन में सत्त्व का प्रकाश बहुत बड़ा चढ़ा होता है। ७—परीका निकट श्रा रही है<sup>°</sup>, श्रतः छात्र श्रध्ययन में ही रातें ( निशा, च्या, च्यादा, त्रियामा ) विताते हैं। -रमा लच्मी (पद्मा, पद्मालया, हरिपिया) का नाम है। इस लिये विष्णु को रमा का ईश होने से रमेश कहते हैं। ६ — जनता का विचार है के शिल्प और कला की शिक्ता से देश की आर्थिक दशा सुधरेगी । १० — बुद्धि (,परा ) और स्मरण शक्ति ( मेधा ) दोनों ही मनुष्य की सफलता ( कृतार्थता, चिद्धार्थता ) में सहायक हैं। ११-पृथिवी (धरा ) इम सबको धारण करती है, इसिलये इसे 'विश्वम्मरा' कहते हैं। १२— 🕸 दुर्जनों के पत्दे में आया हुआ कीन बचकर निकला। १३— तुद्र लोग जव थोड़े में ही है सफलता की माप्त कर लेवे हैं तो उनमें अपने विये गौरव का भाव ( ब्याहोपुरुषिका ) उत्पन्न हो जाता है। १४-- आज पवित्र दिन है। आज देवदत्त की पुत्री (सुता, श्रात्मजा, तन्जा ) का विवाह होगा । बरात ( जन्या ) की प्रतीचा हो रही है । १५ — हरिमित्र अपने देश में ही काते श्रीर बुने हुए गाढ़े श्रीर सादे वस्त्र को पहनता है, श्रतः बन्धुत्रों (बन्धुतां ) में इसका बहुत मान है।

संकेत —१--विद्वता च प्रतिभा च काव्येऽलंकर्माख्तां कुरुतः । ३--खेलां (कीडा) हि बालानां प्रिया भवति । एवा चामीषां कायविकासायाऽपेल्ता च । यहाँ 'आवश्यक' का प्रयोग ठीक नहीं होगा। आवश्यक = को आवश्य होना है । ५--का त्वरा। चिरात्प्रयास्यति रेलयानम् । मा तम व्याकुलीभूः । १५-- हरिमित्रः स्वदेशे कृत्तोतं स्थूलमनुल्पणं च वसनं वस्ते, महच्च मान्यते बन्धुतया।

१—१ परमार्थप्रतिमा। २—२ अदूरे परीक्षा। ३—नयन्ति, गमयन्ति, यापयन्ति, क्षपयन्ति। ४—४ जनता पश्यति। ५ साधूमविष्यति। ६—६ पुरायाह—नपुं०। ७ बन्धूनां समूहो बन्धुता बन्धुवर्गः। यहाँ समूह अर्थ में तल् प्रत्यय हुआ।

## श्रभ्यास—१६ (इकासन्त प्रँ०)

१ — जुष्नी मुनिका लच्चया है। जो जितना अधिक सोचता है उतना थोड़ा योलता है। २-% काव्य रूपी ऋपार संसार में कवि ही प्रजापित है। यह विश्व जैसे उसे भाता है वैसे बदल जाता है। ३- दो सिक्ख स्नापस में छोटी सी वात पर कमड़ पड़े। एक ने दूसरे को गाली दी तो दूखरे ने तलवार ( असि ) खींच कर उसका हाथ (पाणि ) काट दिया । ४ - कहते हैं पुरा-कल्प में पहाड़ (गिरि) पित्यों की तरह पंखवाले ये ग्रौर उड़ा करते थे । इन्द्र (हरि) ने ग्रापने यज (पवि) से इनके पंखों को काट' दिया। ५---यह वर्ढ़ई (वर्धिक, स्थाति) लकड़ी के सुन्दर खिलौने बनाता है। वे सब हाथों हाथ विक जाते हैं। ६ —कल खेलते २ वह गिर पड़ा और उसकी कुहनी ( कफोिशा ) टूट गई और वेचारा दर्द के मारे रातमर महीं सोया। पं ७— यह इमने प्रथक देख लिया कि अ कलियुग में शक्ति संघ में है। ८—भीरें ( अलि ) फूलों पर मँडराते हैं, अनेक प्रकार का रसपान करते हैं और मानो गद्गद प्रसन्न हो भिनभिनाते हैं। ६-- अ व्यायाम से यके हुए शरीरवाले, पाओं से लताड़े हुए ( पुरुष ) के निकट विमारियाँ नहीं ऋातीं, जैसे गरह के निकट साँप। १०--मेंने श्रपना काम कर लिया है, श्रतः मुक्ते कुछ भी दुःख (श्राधि) नहीं । ११-- कायर अपमान सहित सन्धि को अच्छा समभता है, युद्ध को नहीं १२--- ग्राप जैसे-जिन्होने श्रपने शरीर को दूसरे का साधन बना दिया है बहुत थोड़े ही संसार में उत्पन्न होते हैं। श्रपना पेट भरनेवाले तो बहुत हैं। १३-वसन्त ( सुरमि ) में सभी कुछ सुहावना वन जाता है, कारण कि वसन्त का वर्ष का यीवन काल है। १४ -- कीन-सा रत्न (मिण्) सूर्य (द्युमिण्) से अधिक चमकीला है। सूर्य तो भगवान का इस लोक में प्रतीक है। १५-दैव (विधि) की गति (विलक्षित, चेष्टित-नपुं०) विचित्र है। ग्राप जैसे शास्त्र जानने-वाले ( अन्तर्वाणि ) भी इस प्रकार दुःख पाते हैं । १६-% विद्वानों (कवि) का कहना है कि धर्म का मार्ग उस्तरे की तेज धार है, जिस पर चलना

१ मौन—नपुं० । तृष्णीम्भाव—पुं० । २--२ उद्यतन् । उत्यतिष्णव श्रासन् । १--३ श्रजुनात् । ४--४ सर्वरात्रं नास्वपत्, निद्रां नालभत । ५-५ भास्वरतर—वि० । ६ प्रतीक पुं० है ।

मुक्तिल है। १७—% श्रञ्जलि से पानी न पीये, ऐसा सूत्रकार कहते हैं। इस प्रकार पानी अधिक पीया जाता है जो स्वास्थ्य को विगाइ देता है। १८—मित्र किलि) से वाल्यकाल की लीलायें (केलि) अस्यन्त रसभरी हैं। १६—मित्र (सिलि) से दिये हुए नन्हें उपहार की भी में आदर से स्वीकार करता हैं। २०—यह कोरा कपड़ा (निष्प्रवाणि: पट) है। धुलने पर यह गाढ़ा हो जायगा श्रीर चिर तक चलेगा।

संकेत — ३ -- दौ शिष्यौ कुशं काशं वालम्ब्याकलहायेताम् । एकोऽपरम-शपत् । ततोऽपरोऽसि निष्कृष्य पूर्वस्य पाणिमकृत्तत् । गाली देने अर्थमें शप् का अथवा आ्रा-कृश् का ही प्रयोग शिष्ट संमत है । शप् उभयपदी है । ५ — अर्य स्थपतिः सुजातानि दाष्ट्रमयानि कीडनकानि करोति, यान्यह्म्पूर्विकया कीणाति लोकः । यहाँ 'दाष्ट्रमयाणि' भी कह सकते हैं । ६ — कुसुमेषूद्भ्रमत्त्यलयः (कुसुमानि परिसरत्त्यलयः, कुसुमानि परिपतन्त्यलयः ) ११ — भीष्कः सुनिकारं सन्धिमिभरोचयते न संगरम् । १२ — परोपकरणीकृतकायास्त्वाहशा विरला एव जगति जायन्ते; उद्दरम्भरयस्तु भूरयः ।

## अभ्यास १७—

( इकरान्त स्त्री : )

१-- श्रहो इसकी कैसी शुम प्रकृति है। नित्य ही सबका मङ्गल चाहता है। २-- विद्या से भोग ( भुक्ति ) ग्रौर मोच्च ( मुक्ति ) दोनों ही मिलते हैं। चित्त की शान्ति श्रौर कीर्ति तो साथ में ही श्रा जाती हैं। ३-- में जब भी तुम्हें देखता हूँ तुम इधर उधर चक्कर काटा करते हो। श्रपना पेट कैसे पालते हो। ४-- तेरी बुद्धि भूतमात्र के कल्याण् ( भूति ) के लिये हो। तृ कभी बुराई का चिन्तन मत कर। ५-- श्राजी देवदत्त का तो क्या ही कहना, वह तो गुणों की खान ( खिन ) है। ६-- सीप ( शुक्ति ) में चांदी की तरह यह नामरूपात्मक संसार मिथ्या है। ७-- यह श्रोषधि तैया उत्तर में बड़ा प्रभाव रखती है, पुराने ज्वरों में भी इसके लगातार प्रयोग से लाभ होता है। ८-- मोर की गर्दन ( शिरोधि ) पहले ही सुन्दर ( रम्य, कमनीय ) है, पर केका करने के

१ त्रामनन्ति । २-२ शरीरे विकारं जनयति । ३-३ प्रतीच्छामि । ४ तृती-यको ज्वरः । ५ कालिक-वि० । ६ सुन्दर का स्त्रीलिंग सुन्दरी होता है, पर ग्राधिक सुन्दर के लिथे 'सुन्दरितरा' ऐसा स्त्रीलिंग में रूप होगा । लिये उठाई हुई अधिक सुन्दर हो जाती है। ६—वानर से डराई हुई वह बन्नी अभी तक होश में नहीं आती। भगवान् भला करें। कभी २ अचानक भय (भीति) से भी मृत्यु हो जाती है। १०—परीक्षा (परीष्टि) में अपनी सफलता का समाचार (प्रवृत्ति) पाकर उसे अपूर्व सन्तोष (तृष्टि) हुआ। १९-अअमहात्माओं के वचन (व्याहृति) लोक में कभी मिथ्या नहीं होते। १२-अवहों की भी परम उन्नति का अन्त अवनति है। १३—वह बन्दर है और यह बन्दरी (किप) है। यह अपने बन्नों को छाती से लगाये हुए डरी हुई सी भागती जा रही है। १४—आज हमने तीन कोड़ियाँ वर्तन कलई करवाये हैं अरेर नौ रुपये मेहनत (भृति) दी।

संकेष—२—विद्या भुक्ति मुक्ति च ददाति । चेतोनिर्वृतिः कीर्तिश्चानु-धङ्गात् । २—सर्वेकालमितस्ततः परिकामन्तमेव त्वां पश्यामि । वृत्ति केन कल्पयसि । ५—कि नु खलु कीर्त्येत देवदत्तस्य । स हि गुणानां खनिः । १४— श्रद्य तिस्रः विशतयः पात्राणां त्रपुलेपं लम्भिताः । नव रूप्यकाणि च मृतिर्दत्तानि ( नव रूप्यकाणि च मृतिर्दत्ता ) ।

## अभ्यास--१८ (ईकारान्त श्ली॰)

१— आर्य लोग निद्यों और तालाबों ( सरकी ) में नहाना पसन्द करते हैं । बन्द कमरों में नहाने की प्रया' थोड़े समय से चली है' । २—यह वनस्थली कितनी रमणीय है । आँखों को लुमाने के लिये और मनको रिकाने के लिये इससे बढ़कर कौन सी चीज हो सकती है । ३—पाणिनीय पद्धति (पद्धती ) सर्वश्रेष्ठ है यह निर्विश्वद है । इस शास्त्र पर काशिका नाम की बड़ी ( बृहतो ) टोका है । ४— यह सीता की सोने की मूर्ति है । इसे राम ने अश्वमेध में अपनी सहधर्मचारिणी बनाया । ५— विस्तीर्ण आकाश में विद्युत्रेखा से घिरी हुई मेधमाला ( कादिम्बनी ) अपूर्व शोभा को धारण किये हुए है । ६— इस समय राजा सेनाओं ( वाहिनी, अनीकिनी ) का अधिकाधिक संग्रह कर रहे हैं और इसे ही शान्ति स्थापन का साधन समकते हैं । ७— संस्कृत ( सुरमारती, सुरगवी, गीर्वाणवाणी ) में अनुरिक से जहाँ जान में बृद्धि होती है वहाँ चित्त को शान्ति भी मिलती है । । ८— गाड़ी

१—१ त्रर्वाचीना । २—लोभियतुम् । ३—रज्ञियतुम् । ४ सर्वासां श्रेष्ठा (सत्तमा)। यहाँ समास नहीं हो सकता।

(गन्त्री) के एकाएक उत्तर जाने से सवारियों की हड्डी पसली दूर गई। ६——
छउदारता से उन्नतमन वालों के लिए पाँच हजार क्या चीज है, लाख क्या
चीज है, करोड़ भी क्या चीज है, (नहीं नहीं) रत्नों से भरी हुई पृथ्वी भी
क्या चीज है। १०—यह तीद्या सींगों वाली दूध भरे स्तनों वाली, सुन्दर
कानों वाली गौ (पयस्त्रिनी, अनड्याही, सौरभेयी) किसकी है। ११—
देवता और असुर दोनों (उभयी) ही प्रजापति की प्रजा हैं।

संकेत—४—इयं हिरएमयी सीतायाः प्रतिकृतिः । यहाँ 'हिरएयमयी' कहना स्रशुद्ध होगा । ५— गगनाभोमे विसुद्धेखावलयिता कादिम्बनी कामप्यपूर्वी सुषमां पुष्यति । दः—गन्ञ्याः सहसा पर्याभवनेन तदारूढानां कीकसानि पशुँ-काश्च भग्नानि । १०—कस्येयं तीक्एश्चक्की घटोष्नी चारुकर्णी पयश्चिनी । ११—उभय्यः प्रजापतेः प्रजा देवाश्चासुराश्च ।

## अभ्यास-१६ (उकारान्त पुं॰)

१—न्या तुमने कभी ईख (इक्षु) का रस पीया है? नियम से पीया हुआ यह रस शरीर में तेज (दीित ) भर देता है। २—में परदेशी (आगन्तु) हूँ। इसिलिये में जानना चाहता हूँ कि यह यच्चा (शिशु) कीन है। ३—आज चाहे वह मुक्ते न जाने, यच्चरन में हम दोनों भूल (पांसु) में खेलते रहे। ४—रात का समय है बस्ती दूर है और चारो ओर गीदड़ों (फेर्क) की हूं हूं (फेत्कार) ही सुनाई देती है। ५—औ राम ने समुद्र पर पुल (सेतु) वाँचा और सेना पार उतार कर रावशा का संहार किया। ६—अथोद के बदले बहुत देना चाहता हुआ तू मुक्ते विचारहीन मालूम होता है। ७—वसन्त (मधु) में सृष्टि उज्ज्वल वेघवाली नई दुलहिन (वधू) की तरह प्रतीत होती है। द—औ राम ने अश्वमध यस (मन्यु, कतु) प्रारम्भ किया है और एक वर्ष में लौटने के लिए धाड़ा खुला छोड़ दिया है। १०—चाहे कुछ भी हो, जान (असु) बचानो चाहिए। आप मरे जग परलउ। ११—अनार्थ लोग घुटने (जानु) टेक करें और भूमि पर मस्तक भुका कर ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। १२—थित पहाड़ों की समतल मूमि (सानु) पर निवास करते हैं और

१-१ निर्गलो विस्टः । २-श्रन्वाच्य ।

प्रभु की विभृतियों का साज्ञात दर्शन करते हैं। १३—यह इतना तीव विष है कि इसकी एक ही बिन्दु (बिन्दु) ही प्राणों को हर लेती है। १४—% त्राग में तपाई हुए घातुत्रों के मल जिस प्रकार नष्ट हो जाते हैं उसी प्रकार प्राणों के निम्रह से उनके दोष दूर हो जाते हैं। १५—देवदत्त स्वयं तो लम्बा (प्रांशु) है, पर उसका भाई नाटा (पृश्ति) है। १६—विद्या-विख्यात (बिद्याचुञ्च) इस महात्मा का लोक में बड़ा आदर क्यों न हो। १७—साहू (साधु) लच्मी-नारायण अधिक सूद नहीं लेता और असमर्थ अधियों के साथ नरमी का स्वहार करता है।

संकेत—र-ग्रदा स मां प्रत्यभिजानातु मा वा, वाल्ये तु पांसुषु समम-क्रीडाव। 'पांसु' का प्रायः बहुवचन में प्रयोग देखा जाता है। ४--रात्रिरेषा, दूरे च वसतिः, अभितश्च फेल्गां फेल्कारः श्रूयते। १०-यद्भवतु तद्भवतु, श्रसवो रच्नणीयाः। स्वयंगते जगज्जालं गतमेव न संशयः। १६—विद्याचुञ्चोरस्य साधोलों के बहुमानः कथं न स्यात्।

### अम्यास---२०

## ( उकारान्त स्त्री )

१—गाय (धेनु) का दर्शन मंगल माना जाता है और यह बिना कारण नहीं। २—यदि आर्थ गोपूजा करते हैं तो ठीक ही करते हैं। इस देश के लोगों का गौएँ धन हैं। ३—चिड़िया चोंच (चञ्चु) से दाने चुग रही है (उन्चिनोति) और चुग २ कर बच्चों के मुँह में डालती जाती है (आवपित)। ४—यह पतला दुवला शरीर (तनु) इस योग्य नहीं कि धूप सह सके। ५—उसके दाँतों में पीप पड़ गई है, जिससे उसके सारे जबड़े (हनु) में दर्द है। ६—चिर-तक रुग्ण रहने से यह बाहाणी ऐसी पीली (पायडु) हो गई है मानों रक्त की एक बूँद भी नहीं रही। ७—यह चूहिया (आखु) बहुत तंग करती है, बिल्ली (श्रोद्ध) से भी नहीं पकड़ी जाती, जो चीज मिले कुतर २ छालती हैं। ५—तन्द्र (कन्दु) में पकाई हुई चपातियाँ सुपच होती हैं। पज्ञाव के पक्षार्द्ध में इसका बहुत प्रचार हैं। ६—यह कितना सुडील शरीर है। कैसे सुन्दर पट्ठे

१-वृद्धि-स्त्री० २-कृत्ति । ३-३ पञ्चनक्पश्चाईंऽस्याः प्रचुरो व्यवहारः ।

( स्नायु ) हैं । १०--यहाँ स्वर बदल कर पढ़ने से (काकु) प्रश्न श्रमिप्रेत है । ऐसा मानने से ही ग्रन्थ की सुन्दर' संगति लगती है ।

संकेत—३-चटका चञ्च्वा सस्यकगानुविचनोति । ४--तनुरियं तनुरसहा सूर्यातपस्य (तन्वीयं तनुरसिहण्णुः सूर्यातपम् )। ६-- अहो सुश्लिष्टं शरीरम् । अहो सुन्दर्यः स्नायवः ।

### अभ्यास-२१

## ( उकारान्त नपुं० )

१—शहद (मधु) श्लेष्मा को दूर करता श्रीर घी पित्त को । २—माँ !
मुक्ते जल (श्रम्बु) दो। मेरा गला प्यास से सूखा जाता है। २—देवदत्त का
पिता बड़ा कोधी है, वह मामूली सी मूलों को चमा नहीं करता। २—मारे
गरमी के मेरा जीम तालु (तालु) से विपटी जा रही है। मुक्ते जल्दी से पानी
वो। ४—ये खिलीने लकड़ी (दाह) के नहीं, ये तो श्राम्नदाग्च लाख (जतु)
के हैं। ५—वह घन (वसुं) का स्वामी होता हुआ भी निर्धन की तरह कठिन्ता से निर्वाह करता है। ६—इम लोगों को नये घर बनाने हैं, ग्रतः खुली
ऊँची, समतल भूमि (बास्तु) चाहिये। ७—बहुत लोग भोजन श्राच्छादन
(कशिपु)का प्रवन्ध भी नहीं कर पाते, दूसरी साधन सामग्री का तो क्या कहना।
—कच्चे (शलाहु) फल लाये हुए कई बार पेट में शूल उत्तव कर देते हैं,
पर सुखाये हुए (चान) फल हानि नहीं करते। ६—कोई लोग खुशामद (चाहु)
पसन्द करते हैं, दूसरे नहीं। इचियाँ भिन्न २ होती हैं। १०—यह कुछ चीज
(बस्तु) है श्रीर यह कुछ भी नहीं (श्रवस्तु), इस बात का परिचय तुम्हें इसका
प्रयोग करने पर होगा।

संकेत—१—श्लेष्मध्नं मधु । पित्तध्नं घृतम् । २—श्रम्ब ! देहि मेऽम्बु । तृषया परिशुष्यति मे करा । ५-नेमे दाक्गो विकास श्रलङ्काराः, बह्निमोज्यस्य जतुन इमे भवन्ति । ५—कशिपुनोऽप्यनीशा बहुनः, किमुतान्यस्योपकरणः जातस्य ।

१-१ प्रनथार्थः साधीयः संगतो भवति । २-कोधन, श्रमर्धण--वि० । ३ तनु, श्रग्र-वि० । ४ स्वलित--नपुं० । ५--सजित ।

# अभ्यास-२२ ( जकारान्त क्षी॰ )—

477

Egypt.

rp \$7 \$

१-% गद्य पद्य मिश्रित काव्य की चम्पू कहते हैं। संस्कृत में 'इने गिने' ही चम्पू हैं। २ - देश की रज्ञा बहुत<sup>ः</sup> दंजें तक<sup>ः</sup> उसकी सुरक्ति' सेनाओं (चम्) के ऋधीन है और कुछ नागरिक जनता के भी। ३—यह ४टूटी फूटी काया (तन्) कय तक निभेगी। निश्चय ही 'इसका विनाश आज हुआ वा कल । ४ — बहू (वधू) सास (श्वश्रु) को बहुत प्यारी है, कारण कि वह सुशील श्रीर श्राज्ञाकारिणी है। ५ - इस पृथिनी (भू) पर कुछ भी स्थायी नहीं, जो भी उत्पन्न हुन्ना है उसका विनाश निश्चित है। ६--जी का दिलया ( यवागू ) हलका भोजन है । यह 'बीमारी से निमु क हुए' पुरुष को जल्दी ही चलने फिरने के योग्य बना देता है। ७--वह दाद (दूर ) से पीड़ित है। क्रौर इस वेचारे को गीली खुजलो (कच्छू ) ने भी <sup>७</sup>तंग कर रखा है । ८− जो विधवा दुवारा पति को प्राप्त करती है उसे "पुनर्भू" कहते हैं । ६— जब आप बाजार जायें तो मेरे लिये कुछ रसीले जामुन (जम्बू) लेते आवें। १०--माता (प्रस् ) का अति स्नेह ही अनिष्ट की शङ्का करता है, बच्चा चाहे कितना ही सुरिच्ति क्यों न हो । ११--यह जूती (पादू) ठीक तुम्हारे पार्थ्यों के माप की ( अनुपदीना, पदायता ) है, इसे कारीगर ने बनाया है न। १२--इस कुप्पे (कुत्) में कितना वी है स्रौर इस कुप्पी (कुतुप पुँ०) में कितना। १३ — हे लड़की (वास्) त् कौन है ! हिंस पशुस्रों से भरे हुए मानुष-संचार रहित इस वन में तू किस लिये धूमती है। १४--यह लड़का लुं जा (कुषि ) है 'इसकी छोटी बहिन (अनुजा ) लंगड़ी (पङ्गू) और बड़ी बौनी (बामन) है।

संकेत — २ -- राष्ट्ररत्वा भूम्ना (भूयसा) चमुष्वायतते (चम्र्रन्वायतते)। 'अधीन' का संस्कृत में प्रायः स्वतन्त्र प्रयोग नहीं होता, समास के उत्तर-पद के रूप में होता है। मेरे अधीन = मदधीनम्। राजा के अधीन = राजाधीनम्। इस अर्थ में 'निर्भर' का प्रयोग कभी नहीं होता। ६ -यदा भवान् विपिशा

१-१ परिगणित--वि० । २-२ मूम्ना । ३-कृतहस्त, कृतपुङ्ख--वि० ४-मङ्गुर-वि० । ५-५ श्रद्यश्वीनोऽस्याः पातः । ५-वश्य, वशंवद, श्राश्रव-वि० । ६-६ १--वि० । ७-७ कदर्थितस्तपस्वी । ५-६ तां पुनश्वमाहुः ।

गच्छेत् तदा मद्र्थं कतिपयी रसवतीर्जम्बूराहरेन् । (रसवन्ति कतिपयानि जम्बूनि, कितपयानि जाम्ब्रानि) । १०—प्रस्ता अतिस्नेह एव पापसङ्की । १३-इमां कुत् कियद् घृतं समाविशति । एषा कुत् कियद् वृतमनुभवति । १३—वासु ! काऽसि घोरप्रचारे निर्जनसंचारेऽस्मिन् कान्तारे किमर्थं पर्यटसि ।

# अभ्यास-२३

( संकीर्ण स्वरान्त शब्द )

१--- क्ष लच्मी (श्री स्त्री) को चाहने वाला उसे प्राप्त करे या न करे, पर लच्मी जिसे चाहे वह उसके लिये कैसे दुर्जभ हो। २-- 'स्त्रियों (स्त्री) का स्वभाव चिड़चिड़ा होता है'। इनसे सदा मधुर व्यवहार करे। ३— विरक्त तपस्ती (तापस) भ्रपनी पवित्र बुद्ध (धी) से भविष्यत् का दर्शन करते हैं। ४--यह इमारे लिये लजा (हो स्त्री॰) की बात है कि हम हिन्दू होते हुए संस्कृत न पढ़ें। ५--विद्या भवसागर के तरने के लिये नौका (तरी स्त्री०) है ग्रीर सब साधन इससे उतर कर हैं। ६-- वीएा (वल्लकी स्त्री॰) सव वाद्यों में मुख्य है। इसकी मधुरता (माधुरी स्त्री॰) सुर श्रमुर सभी को 'एक समान वश में कर लेती है'। ७--लच्मी के प्रति लोगों की ऐसी श्रासिक है कि इसकी चाइ मिटती ही नहीं। ८-भीषम कौरवों के सेनापति (सेनानी) ये त्रीर भीम पाएडवों के । ६--यह विश्व ब्रह्मा (स्वयम्भू) की सृष्टि है, जिसके विधि, वियाता आदि अनेक नाम हैं। १०-दूसरे लोगों के गुर्णों को पहचानने वाले (विज्ञातृ) बुद्धिमान् ( सुधी ) होते हैं श्रीर देख करने वाले ( द्वेष्ट् ) मूर्ख ( जडवी) । ११--भंगी (खलपू ) का 'काम समाज के लिये उतना ही उपयोगी ऋौर संमानित है जितना कि वेदपाठी ( श्रीत्रिय ) का । १२--कृषा करो हे विधाता, हमारे पाप 'चमा करो'। ण्हमारे हृदय पश्चात्ताप से दाध हैं । १३--मैं माता (मातृ) को बार २ नमस्कार करता हूँ जिसने आप भूखी 'नंगी रहकर मुक्ते पाला पोसा और मेरे सुख के लिये ग्रगणित कष्ट उठाये। १४--गी (गो स्त्री०) का दूध वच्चों के

१--१ सुलभकोषाः स्त्रियः । २--२ इदं हि नी हियः पदम् । ३--- ३ समं वरो करोति (ऋावर्जयिति ) । ४--समाख्या, ऋभिघा, ऋाह्वा--स्त्री० । ५--- ७ ऋनुशयसन्तप्तानि हृदयानि नः । ८--- अनावृत --- वि० ।

लिये अत्यन्त हित कारक है। यह हल्का और बुद्धि-वर्धक होता है। १५—गौड लोग दही (दिध ) के साथ भात खाते हैं। पंजाय में तो दूध चावल अथवा दही चावल बीमार ही खाते हैं। १६—रुद्र को तीसरी ऑस ( अचि नपुं० ) से निकली हुई अन्त (कुशानु पुं०) से च्रण भर में कामदेव राख का देर (राशि पुं०) हो गया। १७—सुके अपनी मौसी (मातृष्वस्) को देखे हुए देर हो गई है, फूफी (पितृष्वस्) को तो पिछुले ही सप्ताह मिला था। १८—अव हमें विखुड़ना होगा यह जानकर सीता की ऑस्बें (अच्छि) डवडवा गईं। १९—मेरी मामी ( प्रजावती, आतृजाया ) की अपनी ननद (ननान्ह) से नहीं बनती, अपनी देवरानी (यातृ) से तो खूब घुटती है। २०—रक्त पीने वाली इस भयंकर राच्छी ने कई यज्ञों का विध्वंस किया और लोगों को अनेक प्रकार से कष्ट दिया। २१—पिता पुत्र के कमों का उत्तरदायी है ऐसा कोई मानते हैं, नहीं है—ऐसा कोई दूसरे कहते हैं।

संकेत—६—वलकी वाद्यानामुत्तामा मता। ऋस्या माधुरी सुरासुराखां समं संवननम्। १५--गौडा दध्नोपिसक्तमोदनं मुझते, पञ्चनदीयास्तु रुजार्ता एव पयसोपिसक्तं दध्ना वोपिसक्तं भक्तम्। १७—ऋदा चिरं मातृध्वसारं (मातुः स्वसारम्, मातुः ध्वसारम्) दृष्टवतो मम। १८--उपस्थितो नी वियोग इति सीताया ऋदिखी उदशुणी ऋमूताम्। १६—मम भ्रातृजाया ननान्द्रा न संजानीते, यातिर तु भृशं प्रीयते। २१--पिता पुत्रस्य कर्मणां प्रतिभूरिति केचित्, नेत्यपरे। ऐसे वाक्यों में क्रियापदों को छोड़ने में ही शोभा है।

## अभ्यास---२४

( तवर्गान्त, चवर्गान्त, इजन्त शब्द )

१—हमारे इतिहास में ऐसी बीर स्त्रियाँ (योधित्) हो चुकी हैं, जिन्हें आज भी दुनिया याद करती है। २—हिमालय (हिमवत्) जो पृथ्वी पर सबसे ऊँचा पहाड़ (सानुमत्, भूभृत्) है, जिसकी चोटियों पर नित्य ही धूप रहती है-इस देश (नीवृत् पुँ०) के उत्तर में विराजमान है। ३—निदयों (सित् स्त्री०) का जल बरसात में मिलन हो जाता है, पर मानस का नहीं, और शरद् शृतु में निर्मल हो जाता है। ४—हिरनों के बच्चे इन शिलाओं (हपद् स्त्री०) पर इस लिये बैठते हैं कि यहाँ सीता अपने हाथों से इन्हें

१-रक्तपाः ( प्रथमा एक० )। २-- १ हरिएक-पुँ०। ३-- निषीदन्ति।

नया' २ घास' दिया करती थी। ५ — उसका जिगर ( यकृत् नपुं॰ ) विगड़ा हुआ है, स्रतः उसे ब्वर रहता है स्रौर कफ का भी प्रकोप है। ६ — ऋभद्रे प्राणियों ( प्रायाभृत् ) की ऐसी ही लोकयात्रा है, तेरा भाई जिसने स्वामी के ऋण को श्रपने प्राणों से चुका दिया शोक के योग्य नहीं। ७—मोर<sup>े</sup> श्रपने पंखों श्रीर कलगी है से कितना सुन्दर है। पर इसके पैर कितने भद्दे हैं। जहाँ फूल है वहाँ काँटा भी है । - )प्रजास्त्रों के कल्याण के लिए ही वह उनसे कर लेता था, क्योंकि सत्पुरुष देने के लिए ही लेते हैं, जैसे वादल । ६--युद ( युष् स्त्री० ) के पारणाम भयंकर हैं ऐसा जानते हुए भी लगभग समस्त संसार युद्ध की 'तैयारी में लगा हुन्ना है'। १०—()जो नित्य जप करते हैं स्त्रीर श्राग्निहोत्र करते हैं वे पतित नहीं होते । ११-इस सँकरे मार्ग पर चलती हुई गाड़ियाँ टकरा जाती हैं, ऋतः पगडंडी के साथ २ चलो । १२/—() स्नाकाश में उड़ते हुए पिलयों (पतत्) की गित भी जानी जा सकती है, पर रचाधि-कुत राजभृत्यों की नहीं। १३() गौ जन यछ इं को दूध पिला रही हो तो उसे हटाये नहीं । १४--जब मैं परमात्मा का ध्यान का रहा हूँ तो विध्न मत करो । १५ --जीविका की तलाश करते २ ( स्त्रन्विष्यत्, स्त्रन्वेष्यत् ) लोगों का सारा जीवन लग जाता है, चतुर्वर्गकी सिद्धि श्रङ्क्ती रह जाती है। १६--()जो चलता है उसे प्रमाद वश ठोकर लग ही जाती है। दुर्जन उस समय इसते हैं श्रीर सज्जन समाधान कर देते हैं। १७--मैं देखता हूँ कि एक महान् संकट त्रा रहा है। इस लिये तुम सजग हो जात्रो। १८---गाली देते हुए ( ऋ।कु शत् ) को भी गाली मत दो । अपकार करते हुए ( श्रवकुर्वत् ) का भी उपकार करो । यह सरुजन का मार्ग है । १६--हमारे पूर्वज (प्राञ्च्) इम से कुछ कम सभ्य म थे कई श्रंशों में तो इम से सभ्यता में बढ़े हुए थे। २०--नगर का पश्चिम (प्रत्यञ्च्) द्वार वन्द है। तुम पूर्व (प्राञ्च्) द्वार से प्रवेश कर सकते हो। २१--निचलो भूमि ( अवाञ्च प्रदेश ) में पानी खड़ा रहता है श्रीर वहाँ मलेरिया उचर बड़े जोर से होता है। २२--सीता के निर्वासन में वन के पशुश्रों ने दुःख मनाया। देखो हिरनियों ने श्राधे चवाये

१-- १ शाध्य--नपुँ० । २-- मयूर, बर्हिण, भुज भुज् - पुँ० । ३-- पिच्छ, बर्हे--नपुं० । कलाप-पुँ० । ४-- शिखा । ५--न हि कुसुमं करटकं व्यभिचरति । ६--६ युद्धाय सज्जते । ७--गोपुर--नपुं० । द-संवृत, पिहित ।

हुए दाभ के ब्रासों की मुख से गिरा दिया है श्रीर मानों श्रांस् बहा रही हैं। २३—मूर्व लोग बाहिर के काम्य पदाथों के पीछे जाते हैं। २४——इस समय पी फटने को है। मोतियों की छिव वाले तारों से मिएडत श्राकाश (वियत् नपुं०) घीरे २ निष्प्रभ हो रहा हैं।

संकेत—१— श्रस्मदीये इतिहास एवंविकान्ता योषित उपवर्णिता (कीर्तिताः)
या श्रद्यापि स्मरित लोकः । २— वर्षासु सरितां सिललमाविन् भवत्यन्यत्र मानसात् । शरिद तु प्रसीदित । ५— विकृतिमत्तस्य यकृत् । श्रतः स ज्वरित, प्रकृष्यति
चास्य कपः । ११— संकटेनानेन संवरेण यान्ति (संचरमाणानि) यानानि संघइन्ते । तस्माद्वर्तिनमनुवर्तस्य (पदवीमनुयाहि) १७— महान्तमनर्थमुपनमन्तमुत्प्रेत्ते ।
तेन प्रतिजागृहि । २२ - म्सीतानिर्वासने वनसत्त्वा श्रपि समदुःखाः (दुःखसब्रह्मचारिणः) । तथाहि निर्गलितार्धावलीटदर्भकवला मृगा श्रश्र्णि विमुश्चन्तीव
(विहरन्तीव) । २४ — प्रभातकल्या शर्वरी । मौक्तिकसञ्ज्ञायैरुड्भिर्मिण्डतं
वियच्छनैः शर्नेईतप्रभं भवति ।

#### अभ्यास—२५

(इन्, विन्, मतुष्, क्तवतु-प्रत्यान्त)

१—8 चाँद के साथ ही चाँदनी चली जाती हैं श्रीर मेघ के साथ ही विजली (ति इत् स्त्री०) । २—यद्यपि पानी के बिना भी जीना मुश्कल है, श्रत-एन उसे 'जीवन' वा 'जीवनीय' कहते हैं, तो भी वायु से ही प्राणी प्राण्वाले (प्राण्वत्) हैं । ३— क्ष सात पैर साथ चलने से ही सत्पुरुषों के साथ मैत्री हो जाती है ऐसा बुद्धिमानों (मनीपिन्) का कथन है । ४—जिस प्रकार सुन्दर पत्नों से पत्नी (पतित्रन्) सुन्दर होते हैं उसी प्रकार सुन्दर वेष से ही मनुष्य सुन्दर नहीं बनते । ४ --महात्मा गान्धी ने संसार (जगत्) की नीति का रूप विवल दिया । उनका यह उपदेश था कि छली लोगों के साथ भी छल का व्यवहार नहीं करना चाहिये । ६--यह बेचारा (तपित्वन्) ब्राह्मणकुमार श्रभी

१ सुन्दर, सुजात, सुरूप, श्रमिरूप, मनोज्ञ, पेशल —वि०। २--वेष, श्राकल्प--पुं०। नेपथ्य--नपुं०। देवप्यवर्त्यत्, पूर्यस्यस्यत्।

दो' वर्ष का' ही था कि इसके 'माता पिता स्वर्ग सिघार गये'। 'ख्राप इसकी सहायता करें'। ७—जिसके पैर फटें न विवाई वह क्या जाने पीर पराई। ८—खर्जुन (किरीटिन्) धनुर्घारियों (धन्विन्, धनुष्मत्) में उत्तम था, ४शक्ति चलाने वालों में नकुल विद्या था। ६—उत्तम रूप ख्रीर शरीर वाला, बुद्धिमान् (मेधाविन्) यह नीजवान (वयस्विन्) देखनेवालों के चित्त को ऐसे खींचता है जैसे चुम्बक लोहे को। १०—माला पहने हुए (ख्राविन्), रेशमी बस्त्र धारण किये हुए (दुक्लिनिवासिन्), विस्तर'पर बैठे' हुए ख्रपने छापको परिडत मानने वाले (परिडतमानिन्), ये कीन हैं। ये सन्त जी हैं जो प्रायः ख्रियों को धर्मोपदेश करते हैं।

संकेत—५-महानुभावः श्रीगान्धी जगित वर्तमानं नयं पर्यवर्तयत्। स इत्यमन्वशात्-मायिष्विप (मायाविष्विपि) न मायया वर्तनीयम् । ७--दुःख-मननुभृतवतो जनस्य परदुःखमिविदितम् । (स्वयं दुःखमननुभूय कथिमव पर-दुःखं विद्यात्)। ६--सिंहसंहननो मेधावी चायं वयस्वी (वयःस्थः) हष्ट्यां चित्तमयस्कान्तो लोहमिव हरित ।

# अभ्यास --२६

( अन्, इन्, मन्, वन्—प्रश्ययान्त )

१—सरलता से जीविका कमानी चाहिये, लालच से आत्मा को गिराना नहीं चाहिये। यही अच्छा मार्ग (पिथन्) है, इसके विपरीत कुमार्ग है। २—प्रजाओं को प्रसन्न करने से मूपाल को आर्य लोग राजा (राजन्) कहते थे। राजा अपने आप को प्रजाओं का सेवक मानता था और 'उपज का छठा अंश लेकर निर्वाह करता था'। २—राजाओं का प्रिय कीन है और अप्रिय कीन। ये लोग अपने प्रयोजन को देखते हैं और इदय से किसी का आदर नहीं करते ४—अप्रेम (प्रेमन्, पु॰, नपुं॰) बिना कारण और अनिर्वाच्य होता है ऐसा शास्त्रकार कहते हैं। उनका कहना है कि अ स्नेह हो और निमित्त की अपेना रखता हो यह परस्पर विरुद्ध हैं। ५—में श्वेत कमलों की इस माला (दामन् नपुं॰) को पसन्द करता हूँ। नील कमलों की इस माला (माल्य नपुं॰) को नहीं। ६— अअवन्य हसे सुनें,

१-१ द्विवर्ष, द्विहायन-वि०। २-२ पितरौ निधनं गतौ, दिष्टान्तमासौ, कालधर्मं गतौ, देवभूयं गतौ, स्वर्थातौ। ३-१ श्रम्युपपत्तिरस्य कार्या। ४ शाक्तीक-वि०। ५-५ तल्प श्रासीनाः। ६-६ सस्यफलस्य षष्ठांशमुक्। ७ तन्त्रकार-पुं०। द-द पौराडरीकं दाम।

क्योंकि सोने (हेमन् नपुं०) का खरापन या खोटापन श्राग्नि में ही दीख पड़ता है। ७ - यह ब्रह्मचारी (वर्णिन्) तेज (धामन् नपुं) में सूर्य (सहस्रधामन् पु ०) के समान है, गम्भीरता में समुद्र की तरह है श्रौर स्थिरता में हिमालय की तरह है। -- % ब्रह्म उसे परे हटा देता है जो ब्रात्मा से पृथक् ब्रह्म को जानता है। ९- ज्ञान की अगिन से पाप (पाप्मन् पुँ०) ऐसे जल जाते हैं जैसे इपीका का तूल । १०-इस चारपाई की दौन (दामन् नपुं०) ढीली हो गई है। इसपर आराम' से सोया नहीं जाता'। ११ - यह लम्बा रास्ता (श्रध्वन् पुँ०) है। इसे हम कई दिन पड़ाव करते हुए चल कर तय कर सकेंगे। १२-बाह्मण और चुनिय जातियों (ब्रह्मन् नपुं॰ चुत्र नपुं॰) में यदि सूचम हिए से देखा जाय तो कुछ भी विरोध नहीं, प्रत्युत यह एक दूसरे की उपकारक ही नहीं, अलङ्कार भी हैं। १३--विना चत्रिय जाति के ब्राह्मण जाति फलती फूलती नहीं। चत्रिय आततायियों के वध के लिये सदा सशस्त्र रहते हैं। १४---भारत से योक्प जाने के पहले दो मार्ग (वर्त्सन् नपुं०) थे--स्थल मार्ग श्रीर जलमार्ग । श्रव तीसरा श्राकाश मार्ग भी है । १५--कोई परिहास (नर्मन् नपुं०) में प्रसन्न होते हैं, कोई वकोक्ति में, कोई लच्यार्थ में श्रीर कोई सीधे वाच्यार्थ में ही रस लेते हैं। यह रवभाव-भेद के कारण है । १६-- अ अभि-मानरूपी जलन से होने वाले ज्वर की गरमी (ऊष्मन् पुँ०) ठंढी चीजों के लगाने से दूर नहीं की जा सकती।

संकेत--१-ग्रार्जवेनाजीवः सम्पादनीयः, गर्धेन तु नात्मा पातनीयः। ग्रायमेव सुपन्थाः, इतो विपरीतस्त्वपन्थाः। ११--दीधोंऽयमध्वा । एनं करिषि प्रयाणकरितिकमिष्यामः । १२--सूचमेच्चिकयालोच्यमाने ब्रह्मणः च्चास्य च न विरोधः कश्चिद्विभाव्यते। ग्रापि त्वन्योन्यस्योपकार्योपकारकमावो मूषण्-मूष्यभावश्च प्रतीयते। १३--नाचात्रं ब्रह्म वर्धते। ग्राततायिवधे सततमुदायुधा राजन्याः।

१-१ सुखं शयितुं न लम्यते ।

२ - २ इदं प्रकृतिभेदनिबन्धनम् । इदं स्वभाववैचित्र्यप्रतिबद्धम् ।

#### अभ्यास-२७

( अस्, इस, उस्-प्रत्ययान्त )

१--- पौ फटते ही (उषस् नपु॰) ब्रह्मचारी को ग्राम से बाहर निकल जाना चाहिये। ग्राम में ही इसे कभी सूर्य न निकल ग्राये, नहीं तो इसे प्रायश्चित लगेगा। २--दुर्वांसा (दुर्वांसस्) एक ऐसे क्रोधशील मुनि हुए हैं कि जहाँ भी शाप श्रादि देने का प्रसंग हुआ, कवि लोगों ने उन्हें उपस्थित कर दिया। ३-चन्द्रमा (चन्द्रमस् पुँ०) की शोभा भी एक श्रनोखी शोमा है, विशेष कर पूर्णिमा के चाँद और उसकी भी समुद्र तट पर, जब कि समुद्र की तरंगे र मानों उसे छूना चाहती हुई उछलती हैं। ४--यह लहका कुछ उदास (विम-नस्) प्रतीत होता है। यह घर जाने को उत्सुक ( उन्मनस्) हैं, क्योंकि इसे माता पिता से मिले हुए छः मास हो गये हैं। ५--जब उसने बड़े भाई के विवाह' का शुभ समाचार सुना तो बहुत प्रसन ( प्रमनस् ) हुन्ना च्रीर तत्काल घर को लौटा। ६ -- कहते हैं विश्वामित्र ने बहुत वरस तपस्या (तपस नपुँ०) करके ब्राह्मण्य्य को प्राप्त किया। ७ — क्षेत्र कमल की जल (पयस् नपुं०) से शोभा है, जल की कमल से, श्रीर तालाब (सरस्नपुं०) की जल श्रीर कमल दोनों से । ८-% उस पुरुष से-जो ग्रपमान होने पर भी चोभ-रहित रहता है, धूल (रजस् नपुं०) अच्छी है। जो पाओं तले रोंदी जाने पर मस्तक (मूर्धन् पुं॰ ) पर जा चढ़तो है। ६—भारत के किसानों के तन पर फटे पुराने कपड़े (वासस्) पुकार २ कर कहरहे हैं कि वे लोग दाक्या दरिद्रता के शिकार बने हुए हैं। १०-मन (मनस् नपुं०), वाखी (वचस् नपुं०) ग्रौर शरीर में पिवत्र अमृत से भरे हुए ये लोग संसार का भूषण (ललामन् नपुं०) हैं। ₹ - ॐ यह सारी त्रिलोकी श्रंधकारमय हो जाय यदि शब्द नाम की ज्योति ( ज्योतिस<sub>्</sub>नपुं॰ ) संसार भर में न चमके । १२—किसी ने किसी से पूछा इस बच्चे की क्या आयु (श्रायुस् नपु ॰) है। वह कहता है मैं इसकी श्रायु नहीं जानता, हाँ, इसकी अवस्था (वयस्नपुं०) जानता हूँ। १३—इस लड़के ने कोई श्रपराध नहीं किया। इसे आपने क्यों दराड दिया। अपराध (आगस नपुं०)

१—ग्रभिल्या। श्रनोखी शोभा = काप्यभिल्या। तरंग, भंग—पुँ०। कर्मि—पुँ०, स्त्री०। वीचि—स्त्री०। ३ श्रमज — पुं०। ४ विवाह, उद्घाह परिगाय, उपयाम—पुं०।

तो इन्होंने किया था ां इनको आपने दरा नहीं दिया । १४—हे प्रभों मैंने बहुत उम पाप (एनस्नपुं॰) किये हैं, 'अब ऐसी कृपा की जिये कि निष्पाप हो जाऊँ।

संकेत — १-उषस्येव ब्रह्मचारी ग्रामानिष्कामेत् । ग्रामेन्तर्नेममम्युदि-यात्स्र्यः । ग्रन्यथा प्रायश्चित्तीयः स्यात् । ६—भारतवर्षकृषकाणां श्रमद्धरणेषु कायेषु जीर्णानि शीर्णानि च वासास्युच्चेघोषयन्ति दाष्यदारिद्रयोपद्दता ग्रमी इति । १२—कश्चित्कंचित्पुच्छति किमस्य शिशोरायुरिति । स श्चाह नाहमायुर्वेद, वयस्तु वेद्यि । १३—-श्चयमनागाः, किमित्येनं निगृहीतवानसि । एते ह्यागः कृतवन्तः, नैतान् दिख्डतवानसि (नैनानशाः) ।

#### अभ्यास--२⊏

( अस्, इस्, उस्-प्रश्यवानत )

१—% युवावस्था ( अभिनवं वयः ) शरीर का स्वामाविक भूषण है। चाहें कोई कितना ही विरूप क्यों न हो जवानी आते ही सुरूप प्रतीत होने लगता है। २—इन जल रहित ( निरम्भर् ) रेतले स्थानों में खेती बाड़ी नहीं हो सकती । हों, कहीं २ खजूर आदि अपने आप उग पड़ते हैं। ३—ॐ डरे सुए राज्य ( रज्य नपुं० ) दिशाओं में दौड़ रहे हैं। क्योंकि ये भगवान के तेज को नहीं सह सकते। ४—आगि देवताओं का मुख है, क्योंकि यह उन के लिये हिवयों ( हिवस नपुं) को ले जाता हैं। ५—भारत में पद्य रचना में इतनी अधिक रुचि हुई कि यहाँ अभिधानकोष और स्मृतियाँ तक भो छन्दों में रची गई । ६—प्रज्वलित अगिन की दिज्य की आर उठता हुई ज्वाला ( अचिंय क्ली०, नपुं) शुम होती है ऐसा निमित्त जाननेवाल कहते हैं। ७—ऋषि छिपे हुए तथा दूर देश में पड़े पदार्थों को भी एकाम वित्त ( चेतस नपुं०) से देख लेते हैं। इसी लिए उनका वचन (वचस नपुं०) कभी मिथ्या नहीं होता । ८—ॐ कव में भगवती भगीरथी के तट ( रोधस

१-१ इदानीमनेना यथां स्यां तथा दयस्व । २ असंभूत, अनाहार्य, अविहि-तसिद्ध-वि० । ३ सिकतिल-वि० । ४-४ कृषिर्न संमवति । ५-५ छुन्दसा बद्धाः । ६-६ प्रशिहितेन चैतसा । ७-७ अतएव न विष्लवते तद्वयः ।

नपुं०) पर रहता हुन्ना, कीपीन मात्र धारण करता हुन्ना, मस्तक पर हाथ जोडे हुए, हे गौरीनाथ, हे त्रिपुरहर, हे शम्भो हे त्रिनयन ! इस तरह चिल्लाता हुन्ना अपने दिनों को आँख की भएक की तरह विताऊँगा। ६—जब स्कन्द ने इन्द्र की सेनाओं का सेनापित बनकर युद्ध में तारक को मार दिया तो दोनों लोक ( रोदस् नपुं०) सुखी हो गये। १०—वृद्धों की आसीस ( आशिस् स्त्री०) से मनुष्य बढ़ता है। इस लिये आसीस प्राप्ति के लिये वृद्धों की सेवा करनी चाहिये। ११—इस्त्राकु वंश के राजाओं ने इस जगत् को स्वर्ग तक एक धनुप् (नपुं०) से ही जीता। १२—आगि ताप और दाह से रहित है यह बचन परस्पर विरुद्ध है। १२—चिरंत्र की रह्या करने वाले इस ब्रह्मचारी का तो तेज [ बचस् नपु०] सहा नहीं जाता। यह साह्यात् अग्नि है।

संकेत—४-ग्राग्नियें देवानां मुखम्। [ग्राग्नमुखा वै देवाः]। एव हि
तेषां हिववां बोढा । ६—-उद्चिषोऽग्नेः [सिमद्धस्य हिरएयरेतसः] प्रद्यात्तुण्मर्चिः शुभायेति निमित्तज्ञाः। ६—यदा स्कन्दो वासवीयानां चमूनां सैनापत्येऽभिविक्त आह्वे तारकमनीनशत्तदा रोदसी सुखभाजी श्रभृताम्। यहाँ 'वासवीनाम्'
कहना प्रमाणिक होगा । कवियों से प्रयुक्त हुग्रा २ भी यह शब्द श्रपशब्द ही
है। १२-श्राग्निर्माम तापदाहाभ्यां विरहित हति संकुलं [क्लिष्टं] यचः।

#### अभ्यास---२६

## ( संकीर्थ इक्तन्त शब्द )

१—योरप के नीतिशयह जानते हुए [विद्वस्] मी कि युद्ध का परिगाम कितना भयानक होता है, तीसरे विश्वव्यापी युद्ध की तैयारी में लगे हुए
हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि संसार पागल हो गया है। २—नगर' के
समीप' ठहरे हुए [तिस्थवस्] उसी मुनीन्द्र' के दर्शन के लिये दूर २ से
लोग आये। ३—सब मंगलों [ श्रेयस् नपु' • ] को प्राप्त हुए २ आप के लिये
क्या आसीस हो सकती है। हाँ इतना चाहते हैं कि चिरकाल तक धर्म से
प्रजा का पालन करते रही। ४—अवह अकेला सज्जनों में उत्तम है जिसके लिए
दूसरे का प्रथोजन ही अपना प्रयोजन है। ५—देवदत्त का छोटा माई
[ कनीयस् भ्रातृ ] उससे श्रेथिक चतुर [ पटीयस्, मेधीयस्] है, और इसी

१-१ नगरोपकएठे। २ मुनियामणी, मुनिवृषन्।

लिये ऋधिक धनवान् (वसीयस्) है। ६— अपाप (एनस्) स्वीकार कर लिया जाय तो यह हल्का (कनीयस् ) हो जाता है-ऐसी श्रुति है, पाप' छिपाया जाय तो बढ़ता है ऐसा दूसरे शास्त्रकार कहते हैं। ७—%हे प्रमो! तेरी महिमा ( महिमन् पुं० ) को गाकर जो हम ठहर जाते हैं वह इस लिये नहीं कि तेरे गुण इतने ही हैं, किन्तु हम ग्रशक्त हैं ग्रथमा हम यक जाते हैं। --बहुत बार (भूयसा) देखा गया है कि सम्पत्ति से दर्प आ ही जाता है। विनीत पुरुष भी अविनीत हो जाते हैं। ६—शतुओं (दिष्) के वचनों में विश्वास न करे । वे अवसर पाकर अवश्य धीखा देंगे । १०-यह बैल (अनडुह्) के लिये कुछ भार नहीं, यह तो लादे हुए (ग्राहित) यह गड्डे को ग्रासानी से खींच सकता है। ११-पुराने श्रार्थ मूँज की जूती (उपानह स्त्री॰) पहनते थे, क्यों कि वे चाम को अपवित्र मानते थे। काइमीर के अभी लोग आज भी इस का उपयोग करते हैं। १२--इस बरस वरसात (प्रावृष् स्त्री॰) में निद्यों में बाढ़ आ जाने से धैंकड़ों गाँव यह गये और लाखों मनुष्य वे घर हो गये। १३--- ग्राज शाकाश में मामूली से वादल हैं, इस लिये हल्की सी धूप है। १४---यह वड़ा भवन ग्राम के मुखिया (स्थायुक) का है। इसके ग्राने जाने के लिये तीन दरवाजे (द्वार् स्त्री०) हैं। १५—मनुष्य मरण शील ( मरण-धर्मन् ) हैं। ऋ वि, सुनि, यति, तपस्वी, ब्रह्मचारी ग्रीर गृहस्थ सभी को काल के गाल में जाना है। १६--हम प्रायः बाहिर की श्रीर देखते हैं श्रपने भीतर नहीं। क्षित्रह्मा ने इन्द्रियों के गोलक बाहर की स्त्रोर खुलने वाले ही तो काटे हैं। १७--वरसात में सिन्धु नदी का पाट इतना चौड़ा हो जाता है कि यह समुद्र सी प्रतीत होती है।

संकेत—१-हरिवर्षीया नीतिविदः संगरस्य प्रतिभयाः परिण्तीर्विद्वांसोऽपि (भीतिदाननुबन्धान् विजानन्तोऽपि) तृतीयस्मै विश्वव्यापिने युद्धाय संभारान्कुर्वन्ति । उन्मत्तभूतं जगदिति प्रतिभाति ३--सर्वारिण श्रेयांस्यधिजग्मुषस्ते का नामाशीः प्रयोज्या । तथापीदमाशास्मद्दे चिरं धर्मेण प्रजाः पालयन्भूयाः । ६-- न द्विपः प्रत्ययं गच्छेत् । १२-- ग्रह्मिन्नव्दे प्रावृषि नदीनामाञ्चावेन शतशो प्रामाः परिवाहिताः, लद्धाश्च जना त्र्यनिकेतनाः संवृत्ताः । १६--पराग्दशो वयं न प्रत्यग्दशः । १७--वर्षासु सिन्धोर्नदाः पात्रं तथा वरीयो भवति यथैषा जलिषमनुह्रति ।

१-१ निगुह्ममानमेनो विवर्धते। २-२ त्रयाभ्रलिप्ती चौः।

## अभ्यास---३० (सर्वनाम)

१— क्ष जो ठडक है वह जल का स्वभाव है, गरमी तो आग और धूप के मेल से होती है। २--- अ,यम वह नित्य कर्म है जो शरीर-साध्य है ब्रीर नियम वह अनित्य कर्म है जो बाह्य साधनों पर निर्भर है। ३— 🕸 नौकर जब बड़े २ कार्यों में सिद्धि को प्राप्त करते हैं उसे तूप्रभु लोगों के स्रादर का ही फल जान। ४--% निश्चय ही वह वाणी का फोक है जो श्रशुद्ध सब्द है। ५--🕸 ेश्रपृषि लोग घमंडी श्रौर पागल की वागी को 'राच्नसी' कहते हैं'। वह सब वैरों का कारण और लोक के विनाश की देवता है। ६-- अ क्या तुम सामने उस देवदार को देखते हो ? इसे शिव ने ग्रपना पुत्र बनाया था । ७--देवता श्रीर ऋसुर दोनों ही प्रजापति की सन्तान हैं। इनका श्रापस में लड़ाई-फ्रगड़ा होता आया है। ८--कोई जन्म से देवता होते हैं और कोई कर्म से। दोनों का दुवारा जन्म नहीं होता। ६— 🕾 हृदय वह है जो पहचान करता है, ब्सरा चञ्चल मांसमात्र है। नहीं तो क्या कारण है कि सी में कोई एक 'सहृदय' माना जाता है। १०--जनक ने कहा--ळ वह मेरा योग्य सम्बन्धी था, वह प्यारा मित्र या, वह मेरा दृदय या। महाराज श्री दशरथ मेरे लिये क्यान था। ११ — 🕸 यद्यपि रधुनन्दन ने मेरी पुत्री के साथ श्रन्याय्य कर्कश व्यवहार किया तो भी मैं उसे चाप वा शाप से दरड देना नहीं चाहता, क्योंकि वह मेरा प्यारा पुत्र है। १२ - जो सूत्र का उल्लब्धन करके कहा जाय, उसका स्वीकार न होगा। १३-- 🕸 सत्य से बड़ा धर्म नहीं श्रौर अनृत से बढ़कर पाप नहीं, ऐसा पूर्व (प्रथम, पूर्व) मुनि कहते हैं। १४--थोड़े ही (श्रल्प) मनुष्य यह विश्वास करते हैं, कि ऋहिंसा का प्रभाव जीता नहीं जा सकता। १५--इन (श्रदस्) प्राणों के लिये मनुष्य क्या २ पाप नहीं करता। चीण हुए २ लोग निर्दय होते हैं। १६-- 🕸 जो जिसको प्यारा है वह उसके लिये कोई श्रपूर्व वस्तु है। क्योंकि वह कुछ भी न करता हुश्रा मुख देकर दुःख दूर कर देता है। १७--जो ये लोग घर आये हुए शत्रुओं का भी आतिथ्य करते हैं यह इनका कुलधर्म है।

संकेत-इस अभ्यास में सर्वनामों के प्रयोग के विषय में कुछ विशेष

१—१ संभावनागुण पुं०। २—२ स या वै ह्यो वदित यासुनमत्तः सा वै राज्ञसी वाक् (ऐ० ब्रा० २।७॥) ।

वक्तव्य है । सामान्यतया 'सर्वनाम' का प्रयोग नाम के स्थान पर किया जाता है जबिक नाम को एक से अधिक बार प्रयोग करने की अपेदा होती है, क्योंकि एक ही शब्द की अबित अखरती है । इस प्रकार प्रयुक्त किये हुए 'सर्वनाम' 'नाम' के ही लिख, विभक्ति और वचन को ले लेते हैं और यह स्वाभाविक है । [ यो यरस्थानापका स तद्धमी खमते । ] रामो राजां सत्तमी-अभूत । स पितुर्वचनमनुष्य वनं प्राव्रजदित्यनपायिनी की तिमाप्नोत् । इत्तेन वर्णनीया यज्ञदत्तसुता देवदत्ता नाम । तां परोच्चमि प्रशंसित लोकः । प्रामोप्पक्र विमलापं सरोऽत्ति । तिमन्सुर्वं स्नान्ति प्रामीणाः । इन वाक्यों में जहाँ नाम और सर्वनाम की विभक्ति में मेद दीखता है, वह ऊपरी दृष्टि से है । दुवारा प्रयुक्त होने पर 'नाम' की जो जो विभक्ति होती, वह २ यहाँ सर्वनामों से हुई है । सो विभक्ति के विषय में भी सर्वनाम के अधीन है यह निर्विवाद है । कई बार हम सर्वनाम को नाम के साथ ही प्रयुक्त करते हैं । वहाँ इसका प्रयोग विशेषण के रूप में होता है । और दूसरे विशेषणों की तरह यह भी विशेष्य के अधीन होता है । कस्येष आत्मनीनी इताशः कितवः । कल्याणाचारेयं कन्या कमन्ववायमलङ्करोति जनुषा ।

पर जहाँ वाक्यों में उद्देश्य और विधेय की एकता [ अभेद ] को बताने वाले दो सर्वनामों [ यद्, तद् इत्यादि ] का प्रयोग होता है वहाँ लिङ्ग की ह्यवस्था कैंसी है यह कहना है। भाषामर्मज्ञ शिष्ट लोगों ने इस विषय में काम-चार[] बताया है। यदि 'यद्' + उद्देश्य के लिङ्ग को ले, तो तद् चाहे उद्देश्य के ही लिङ्ग को लेले चाहे विधेय के। इसमें नियम नहीं। तो 'तद्' का लिङ्ग प्रायः विधेयानुसारी देखा जाता है। जैसे [ १ ]—शैत्यं हि यत् सा प्रकृति-र्जलस्य। २६—यो हि यस्य प्रियो जनस्तत्तस्य किमिप द्रव्यम्। पर कहीं २ 'तद्' उद्देश्य के लिङ्ग को भी ले लेता है—[ २ ] शारीरसाधनापेच नित्यं यरकर्म

उद्दिश्यमानप्रतिनिर्दिश्यमानयोरेकत्वमापादयन्ति सर्वनामानि पर्यायेग्य तिल्लङ्गमुपाददते इति कामचारः [ कैयट ] । सर्वनाम्नामुद्दिश्यमानविधीयमान-योर्लिङ्गप्रहर्षे कामचारः [ च्लीरस्वामी ] ।

<sup>+</sup> यद् शब्द कभी २ विधेय के लिङ्ग की भी ले लेता है--श्लेष्म वा एतद्यज्ञस्य यद् दिल्णा [ ताग्ड्य ब्रा० १६।१।१३]। मुखं वा एतत्संवत्सरस्य यत् फाल्गुनी पौर्णमासी (शाङ्कायन ब्रा ५।१)।

तद्यमः ( अभर )। सा वीराशंसनं युद्धभूमिर्यातिभयप्रदा ( अभर )। यद्धमर्योनोत्तमर्याय मूलधनातिरिक्तं देयं तद् वृद्धिः—काशिका। ७—देवाश्रासुराश्रोभये [ द्वये ] प्राजापत्याः । एते मियः संसक्तवैराः । द—केचिदाजानदेवाः
केचित्कर्मदेवाः । उभयेषामपि [ द्वयानामपि ] पुनर्भवो न । १०—वह मेरा दृदय
या = तच्च दृद्धम् । यहाँ 'यद्' का प्रयोग नहीं है, केवल 'तद्' का है ।
'हृद्द्य' विधेयक है, विधेय को प्रधान मान कर तदनुसार 'तद्' का नपुंसक
लिङ्ग में प्रयोग हुआ । इसी प्रकार ११ वें वाक्य में 'वह मेरा प्यारा पुत्र है'
इसके अनुवाद 'तत्पुत्रभाएडं हि मे' में भी जानो । १७—यदेते एहागतेषु शत्रुष्वप्यातियेया भवन्ति स एपां कुलधर्मः । वाक्यार्थं का परामर्शं करने के
लिये सर्वनाम का नपुं० में प्रयोग होता है । क्योंकि वाक्यार्थं [=िक्रया]
का किसी दूसरे लिङ्ग से परामर्श हो भी नहीं सकता, अतः यहाँ पूर्व वाक्य
में 'यद्' नपुं० में प्रयुक्त हुआ है । 'तद्' शब्द ने विधेय 'धर्म' के लिङ्ग
छी लिया है ।

### अभ्यास--३१ (संख्या-वचन)

१—इष कत्ता में इक सठ लड़ के हैं, जिनमें उन्नीस उत्ताम कोटि के हैं, पन्द्रह मध्यम कोटि के ग्रीर स्ताईस श्रधम कोटि के हैं। २—ग्रइतालीस में बत्तीस जोड़ने से श्रस्ती होते हैं ग्रीर एक सी दस में से पनास निकालने से शेष साठ रहते हैं। ३—दस हजार पाँच सो नासट को ग्राठ सी चौत्वन से गुणा करो ग्रीर एक श्ररब पचीस करोड़ बाईस लाख बयासी हजार नी सी बतीस को तेंतीस लाख पनासी हजार सात सौ छप्पन से बाँटो। ४—न्न्रुरवेद की हिंसी शाखायें हैं, यजुर्वेद की 'एक सौ एक,' सामवेद की एक हजार ग्रीर श्रयवेद की नौ । कुल मिलकर खारह सौ इकतीस होती हैं। ५—विक्रम संवत् २००४ में भारतवर्ष की सदियों की खोई हुई स्वतन्त्रता फिर प्राप्त हुई। 'यह दिन इस देश के इतिहास में दुनहरी श्रचरों में लिखा जायगा'। ६—कल हमारे विद्यालय का पारितोषिक वितरण उत्सव था। मिन्न र श्रेणियों के कुल 'पन्वहत्तर छात्रों को 'पारितोषिक बाँटे गये। ७—विमाजन के पश्चात् इस देश की श्रावादी पैतीस करोड़ के लगमग है। सन् १६४६ में नई जन

१—१ एकशतम् २—ग्रयं मुद्दिवस एतद् रोतिहासपत्रेषु कार्तस्वररसेन न्यस्ताचरो भविष्यभि । ३–३ पञ्चसत्ततये छात्रेभ्यः।

गणना होगी। ८—'हजारों कुलनारियाँ' भारत की स्वतन्त्रता के लिये हँसती २ जेल में गईं। ६—मेरे पास चार हजार पन्द्रह स्वर्ण मुद्रायें हैं ग्रीर मेरे भाई के पास एक हजार पन्द्रह। १०—दो कोड़ी वर्तन कलई कराये गये श्रीर इसपर साढ़े पांच रुपये खर्च श्राये।

संकेत--१-श्रस्यां अरयामेकषष्टिश् छात्राः। विशति से नववति तक के संल्यावचन स्त्रीलिङ्ग हैं थ्रौर एकनचन में प्रयुक्त होते हैं, संख्येय का लिङ्ग श्रीर वचन चाहे कुछ भी हों। २--श्रष्टाचत्वारिशता समिश्रिडता (संहिता, युता, संकलिता) द्वात्रिशदशीतिर्भवति । दशशताद् व्यवकलितायां (वियुतायां, शोधितायाम्) पञ्चाशति षष्टिरवशिष्यते (षष्टिरुविरिता भवति ) दशशतम् = दशाधिकं शतम् = एक सौ दस। न कि दस सौ। यदि दस सौ कहना हो तो समास के रूप में 'दशशती' कहना पड़ेगा श्रीर समास न करते हुए 'दश शतानि । इसी प्रकार पञ्चदशसहस्रम् = एक इजार पन्द्रह । ३-- दश सह-सारिए पञ्च शतानि दिपष्टि चाष्टाभिः शतैश्चतुष्पञ्चाशता च जिह गुग्य । इस अर्थ में अभि-अस् का प्रयोग इस प्रकारः होता है-- अयुतं दशकृत्वी-Sभ्यस्तं नियुतं भवति' [निरुक्त] । ६---मम चत्वारि सहस्राणि पञ्चदश च स्वर्णमुद्राः सन्ति [मम पञ्चदशाधिकानि चत्वारि स्वर्णमुद्रासहस्राणि सन्ति]। ५--विक्रमवस्पराणां चतुरुत्तरे सहस्रद्वये [गते] [विक्रमतश्चतुरुत्तरयोद्वयोर्वर्ष-सहस्रयोर्गतयोः] शताब्दीर्विलुप्तं भरतवर्षस्वातन्त्र्यं प्रतिलब्धम् । यहां समास करके चतुरुनारद्विसहस्रतमे [विकयवत्सरे] नहीं कह सकते । ७—विभक्तेरू धर्वमन देरो पञ्चित्रंशत् कोटयो जनाः । पञ्चित्रंशत् कोटयो वा जनानाम् । एकोनपञ्चा-शदुत्तरनवशत्युत्तरसहस्रतमे खिस्ताब्दे [० उत्तरे खिस्ताब्दसहस्रे गते] भूयो जनसंख्यानं भिवता। यहां प्रायः ०नवशतोत्तर॰ ऐसा प्रयोग करते हैं, सो निश्चय, ही प्रमाद है। १० - हे विशती पात्राणां त्रपुतेपं लिभते। यहां 'विशति' 'संख्या मात्र' में व्यवहृत हुन्ना है, सख्येय में नहीं। श्रतः ऋषं के अनुसार द्विवचन में भी प्रयुक्त हुआ। इसी प्रकार बहु॰ में भी प्रयोग होगा-तिस्रो विशतयः पात्राणाम् इत्यादि ।

१—-१ सहस्राणि कुलाङ्गनाः, कुलाङ्गनासहस्राणि सहस्रशः कुलाङ्गनाः। 'परस्यहस्राः' का यहां प्रयोग उचित न होगा, क्योंकि इसका श्रर्थ 'एक इजार से ऊपर' है, 'हजारों' नहीं।

# द्वितीय अंश

### अभ्यास--१

( लट् लकार )

१─सद्वृत्त छात्र जब भी अपने गुरु से मिलता है¹, हाथ जोड़कर श्रदा से नमस्कार करता है ऋौर ऋासीस प्राप्त करता है। २—ऋाप बहुत जल्दी बोल रहे हैं। मुक्ते समक्त नहीं त्राता कि त्राप क्या कह रहे हैं। ३--- अ दरड ही प्रजास्त्रों पर शासन करता है। दण्ड के भय से ही ये सुमार्ग पर चलती हैं, नहीं तो विमार्ग का श्राश्रयस्य करती हैं। ध--वच्चा माता के दर्शन के लिये उत्करिठत है, इस कारण इसका मन न खेल में लग रहा है न खाने में। ५---उसे सुरा पीने की लत पड़ गई है। इसके साथ ही वह ऋाचार से गिर गया है। ६-- % कुम्हारिन अपने वर्तन को सराहती है। इसमें पत्त्पात ही कारण है, क्योंकि वह गुरा दोष की विवेचना नहीं करती । ७--ग्राप देखते नहीं कि अपने वचन का आप ही विरोध कर रहे हो। वचन विरोध उन्मत्त प्रलाप सा हो जाता है। यह आप जैसों को शोभा नहीं देता। ८--आ अर्थ है सुशि-द्धित-मन वाले ब्राह्मण भी ऐसा व्यवहार करते हैं। उनसे इसकी संभावना नहीं होनी चाहिये। ६--आप को पुत्र जन्म पर बधाई हो। १०-- # तु दूसरों की श्राँख के तिनके को तो देखता है, पर श्रापनी श्रांख के शहतीर को नहीं। ११-- अ श्रनाड़ी कारीगर जब एक श्रंग को जोड़ने लगता है सी दूसरा त्रिगड़ जाता है। १२-- अ श्रन से भरपेट विद्यार्थी ऊधम मचाते हैं। १३-- असूर्य के चले जाने पर निश्चय हो कमल श्रपनी शोभा धारण नहीं करता। १४--प्रातः से लेकर मेंह वरस रहा है और थमने भें नहीं स्राता। इससे घर से बाहिर निकलना भी कठिन हो गया है। १५--माता श्रपने बच्चे के लिये जब चपाती थनाती है तो उसके बनाने में उसे वह ब्रानन्द ब्राता है जो बच्चे को उसके खाने में नहीं। १६ - पद्धी आकाश में ऐसे नि:शंक होकर उड़ रहे हैं मानो वे इस अनन्त अन्तरिक्त के स्वामी हैं। १७-- क्ष मूर्ख बकवास

१- १ गुरुणा समापद्यते (संगच्छते)। २ भा श्रि भ्वा० उ०, स्त्रास्था-भ्वा० व०। ३-३ न विविङ्के। विच् रुधा० उ०। ४ विरम् भ्वा० प०। ५ रन्धयति। रध् शिच्। रध् दिवादि परस्मैपदी है।

रहा है। यह ऐसी वेतुकी वार्ते किया करता है कि जिन्हें सुनते ही हँसी ऋाती हैं। १८-मैं तुम्हें इतने समय से दूँद रहा हूँ। तुम कहाँ गुम हो जाते हो।

संकेत-इस अभ्यास का और इस ग्रंश में दिये गये दूसरे अभ्यासों का लच्य यह है कि विद्यार्थी को धातुरूपावलि का यथेष्ट परिशीलन हो जाय। सभी घातुत्रों के भिन्न २ लकारों के रूप एक समान मधुर श्रीर मञ्जुल नहीं होते, इसिलये यहाँ यह नियम नहीं किया गया है कि किसी एक धातु का ही प्रयोग किया जाय श्रीर उसी श्रर्थवाली द्सरी धातु का नहीं। हमारा प्रयोजन सुन्दर भाषा-रचना में कुशलता उत्पन्न कराना है, व्याकरण के विविध रूपोंको सिखाना ही नहीं । त्रातः प्रथम वाक्य में त्रानुवाद में विद्यार्थी नमस्कार किया को कहने के लिये नम्, प्र नम्, वन्द, अभिवादि, नमस्य धातुत्रों में से जीन सी चाहे प्रयोग कर सकता है । २-विरित्तरां प्रभाषसे, नाहं किमपि त्वदुक्तमवबुध्ये । बोल रहा है, खा रहा है, पी रहा है, सुन रहा है, उड़ रहा है--इन सबके अनु-वाद में लट् का ही प्रयोग होता है-प्रभाषते, खादित, पिवति, श्र्णोति, उत्पति। आजकल कई लोग इसके स्थान पर शतु, शानच् प्रत्ययों का प्रयोग करते हैं श्रौर साथ में श्रस् का लट्लकारान्त रूप-प्रमाषमाणोऽस्ति, खादलस्ति, पिबन्नस्ति शृणवन्नस्ति, उत्पतन्नस्ति । यह न्याकरण के ऋत्यन्त विरुद्ध है । वर्त-मान काल की सन्तत किया को भी लट् लकार से ही कहना चाहिये, क्योंकि वर्तमान काल का लच्च 'प्रारब्धोऽपरिसमाप्तश्च काला वर्तमानः कालः' ऐसा किया गया है। ४-मातृदर्शनस्योत्कण्ठते बालः (मातुराध्यायति डिम्भः, सोत्कएठं स्मरति मातुः शिशुकः)। ५—शोधुनि (मधुनि) प्रसजिति सः, भ्रश्यति [ भ्रंशते ] चाचारात्। ७—िकं न पश्यति स्वोक्तिं विप्रतिषेधसीति [ स्वोक्तं विरुण्तसीति, स्वंवची व्याहंसीति]। वदतो व्याघातो ह्युन्मसप्रलाप इव भवति [विप्रलापो ह्युन्मत्तप्रलिपतमनुकरोति]। न चैव भवाहशेषूप-पद्मते । ८-- ग्राश्चर्यं यत्संस्कृतमतयो द्विजातयोऽप्येवं व्यवहरन्ति । नैतत्तेषु संभाव्यते । ६-विष्टया पुत्रलामेन वर्धते भवान् । इस बात को कहने का यही शिष्टसंमत प्रकार है। १४-पातः प्रभृत वर्षति देवः, न चैष विरमति। 'वर्षा भवति श्रादि प्रयोग व्याकरण संमत होते हुए भी व्यवहार के प्रतिकृल है। संस्कृत में 'वर्षा' नित्य बहुवचनान्त है श्रीर इसका श्रर्थ 'बरसात' है। सो

१-- १ [ यानि ] श्रयवत एव जनस्य जायते हासः । २ श्रीधु पु • भी है।

'वर्षा भवन्ति' शुद्ध संस्कृत होगी, पर श्रर्थं होगा—'यरसात है।' देव = इन्द्र, पर्जन्य, मेघ। इन्द्रवाची या मेघवाची कोई न कोई शब्द 'वर्षति' का कर्ता होना चाहिये। १८—इमां वेलां त्वामन्विष्यामि [संवीचें]। का निलीयसे [कान्तर्थत्से] यहाँ 'इमां वेलाम्' में श्रत्यन्त संयोग में द्वितीया हुई है। इसके लाष्ट तर बोध के लिये विषय प्रवेश में कारक प्रकर्यण देखों।

#### अभ्यास ---२

( तर्)

१—% ग्राज भी शिव हालाहल विष को नहीं छोड़ता, [ग्राज भी] कछुत्रा पीठ पर पृथिवी को उठाये हुए है, [म्राज भी] समुद्र दुस्तर वडवा-नल की धारण किये हुए है। पुण्यात्मा जिसे श्रंगीकार कर लेते हैं उसे पूरा करते हैं । २-में ह बरसने वाला है, अतः स्कूल बन्द हो गया है और विद्यार्थी अपने अपने घरों को जा रहे हैं। ३—जो जुआ खेलता है वह पछताता है। शिष्ट समाज जुए को निन्दा की दृष्टि से देखता है। ४—निःसन्देह वह सचा नेता है जो ईश्वर से बताये हुए अपने कर्तव्य की पूर्ति में प्रास्ो की बाजी लगा देता है। ५ % गौएँ पानी पीती हैं और मेंढक टर टर करते जाते हैं । ६ — मैं तुग्हें युद्ध के लिये ललकारता हूं । अभी बल श्रीर श्रवल का निर्णय होता है। ७ -- कई लोग ४ वैसम्य के प्रभाव में श्राकर ४ छोटी अवस्था में ही संन्यास ले लेते हैं। ८-- अजो पुरुष भ्रापने आप से लिजित होता है वह सबका गुरु यन जाता है । ६-मुनि हथेली में लिये हुए अभिमन्त्रित जल से आचमन करता है। १०-% नाच न जाने ग्रँगन टेंदा। ११--देयदत्त तो पज्ञदत्त का पासंग भी नहीं। कहाँ राजा भोज कहाँ कुबड़ा तेली । १२--क्ष ये माव जितेन्द्रिय पुरुष पर भी प्रभाव डालते हैं, इसीलिये नाच रंग श्रीर एकान्त में स्त्री संग श्रादि से परे रहना चाहिये। १३--मुक्त पर व्यभिचार का दोष लगाने से मेरे समीं पर चोट लगती है श्रौर कोई मिथ्या श्रिभियोग इतना दुःख नहीं देता। १४-% मेरी दाई बाँह फड़कती है, इसका यहाँ कैसे फल हो सकता है। १५--जिसने ज्ञाना-

१ द्यूत, देवन, दुरोदर—नपुं । २—२ नियोगानुष्ठाने प्राणानामपि पणते । २--श्राह्मये । ४--४ वैराग्यावेशेन ।

ग्नि से सब कमों को जला दिया है 'उस पिडत को पाप छूता नहीं'।
१६--% एक बड़ा दोष है, मुक्ते भोजन नहीं पचता है, सुन्दर विस्तरे पर
भी निद्रा नहीं स्त्राती।

संकेत—२-पुरा वर्षति देवः, संवृत्तो विद्यालयः, विद्यार्थिनश्च यथास्वं गृहाणि यान्ति [यथायथं गृहानिभवर्तन्ते] । यहाँ 'पुरा' के योग में निकट भविष्यत् के श्चर्थ में लट् का प्रयोग हुत्रा है । ३-यो दीव्यति स परिदेवयते । यूतं च (देवनं च) गईन्ते शिष्टाः—यहाँ 'शिष्टसमाजः' कहने की रीति नहीं । हाँ 'शिष्टलोकः', 'शिष्टजनः' कह सकते हैं । ११—देवदत्तो यज्ञ-दत्तस्य घोडशीमि कलां न स्पृशति । दिवदत्तो यज्ञदत्तस्य पादभागि न भवति ]। इ. भोजराजः क च कुव्जस्तैली । १२—ग्रमी भावा यतात्मानमि स्पृशन्ति । १३—ग्राचारणा मे मर्माणि स्पृशति, ग्रन्यद् मिथ्याभिशंसनं न तथा तुदति ।

#### अभ्यास--३

१—- श्रि तारों को देखकर वह मौन व्रत तोड़ता है। २—- शेरों की गैरिज और ४ हा थियों की जियाड़ ४ से विन्ध्य का महान् जंगल गूंज रहा हैं । ३—- श्रि घर के मूल पुरुष के नि: सन्तान मर जाने पर उसकी सम्पत्ति राजा को प्राप्त होतो है। ४—- भारत में जो दिन रात पिश्रम करते हैं उनको भी दिन में दो बार पेट भर खाने को नहीं मिलता है। ५—- बेसमफ लोग जहाँ तहाँ थूक देते हैं। दुर्भाग्य से ऐसे लोग भारत में बहुत हैं। ६—- जो ब्यायाम करते हैं वे मोटे नहीं होते, और न बोमार होते हैं। ७—उसे बहुत सबेरे उठने की ग्रादत है। उठते ही वह शोच जाता है। सदमन्तर दातृन कर सैर के लिए निकल जाता है। और लौटने पर कुछ विश्राम कर रनान करता है। द — श्रि हे लद्मण देखो चम्मा में परम धार्मिक बगुला धीरे धीरे पग घरता है इस उर से कि कहीं जीवहत्या न हो जाय। ९— शरद ऋतु में धान पक जाता है, काश फूलती है और कमल खिलते हैं और चन्द्रमा भी श्रमुठी शोभा को धारण करता है। १०—श्रि ग्रांच कभी इन्धन से दुस नहीं होती ग्रोर समुद्र नदियों से। ११—श्रि जहाँ क्रियों की पूजा होती है

१—१ न परिडतं तं पाप्मा स्पृशति । २-परि नम् , जृ दिवा० प० । ३---३
कराठीरवरवैः, मृगेन्द्रगर्जितैः । ४--४ करिवृंहितैः । ५--५ प्रतिस्वनति ।

वहाँ देवता रमण करते हैं। जिन घरों को तिरस्कृत कुलाक्षनायें शाप दे देती हैं वे ऐसे नष्ट हो जाते हैं मानो मारी से ११२—विदेश को जाते हुए पुत्र के सिर को माता चूमती है और स्तेह भरी श्राँखों से उसकी श्रोर एक टक देखती है। १३—महाराज युधिष्ठिर के श्रश्चमेघ यज्ञ में भगवान् श्री कृष्ण श्रितिधियों के चरण 'घोते हैं श्रीर खाना 'परोसते हैं। १४—गरमी की ऋदु में पहर भर का पका हुशा शाक पानी छोड़ देता है श्रीर खहा हो जाता है, कुछ दुर्गन्ध भी देने लगता है। १५—कुएँ का खोदने वाला कुएँ की मिट्टी से पहले लिप्त हो जाता है, पीछे वहीं से निकाले हुए जल से शुद्ध हो जाता है। इसी प्रकार श्रपशब्द का प्रयोग करने वाला मनुष्य' दोप का भागी वनता है'। पर श्रनेक साधु शब्दों के प्रयोग से अपवित्र हो जाता है । १६—वृद्धा गाड़ीवान कमजीर बैलों को पैनी से मार मार कर हाँक रहा है। वेचारे को श्रिष्ठिक काम के कारण पसीना श्रा रहा है।

संकेत—४--येष नाम भारते वर्षे नक्तन्दियं श्राम्यन्ति तेऽपि दिनस्य द्विष्-दर्भ (उदरप्रं) भोक्तुं न लभनते। ६—ये व्यायच्छन्ते ते न मेदन्ते, न च रूप्यन्ते। रुज् सकर्मक (तुदादि) धातु है, ग्रतः यहाँ कर्म कर्ना ग्रथं में प्रयोग किया गया है। ७—स नित्यं प्रातस्तरां जागति (महति प्रत्यूपे बुध्यते)। यहाँ लट् ही 'शील' को भी कह देता है, ग्रतः 'तदस्य शीलम्' ऐसा कहने में कुछ प्रयोजन नहीं। देखो—इमामुग्रातपवेलां प्रायेण लतावलयवत्सु मालिनी-तीरेषु ससलीजना शकुन्तला गमयति (ग्राभिज्ञानशाकुन्तल, तृतीय ग्रङ्क)। उठते ही '''' = संजिहान एवावश्यकं करोति, ततो दन्तान् धावित्वा स्वैरविहारं निर्याति। यहाँ 'स्वैरविहारम्' द्वितीया भी व्यवहार के श्वनुकुल है। ९—-शरिद शालयः पच्यन्ते, काशः पुष्प्यति, पङ्कजानि च विकसन्ति। सुधास्तिरि किमिप कामनीयकं धन्ते। १२—-विदेशं प्रति प्रस्थितमात्मजं शिरस्युगिज्ञस्यम्य। यहाँ श्वात्मज में द्वितीया ग्रीर शिरस् में सप्तमी ही शिष्ट व्यवहार के श्वनुगुण है। १४—-शुन्ती यातयामः श्राणः शाकः शुच्यति पूयते च कलया। १६—-प्रवधाः प्राजिता प्राजनेनाभिधातमभिधातं मन्दानृष्यान् (स्रावभतरान्') प्राजित।

१—निर्गोनेक्ति (निज् जुहो॰ उ॰), प्रचालयित, ग्रुन्थिति । २—पिवेविष्टे (विष् जुहो॰ उभय॰) । ३—-३ दुष्यित । ४--४ पूयते (पूक्रवादि उभय॰)। ५—-ऋष्यभत्राः = भारवहने मन्दशक्तयोऽनङ्बाहः ।

#### अभ्यास--- ४

( सट् )

१- श्रिणब्द नित्य है ऐसा वैयाकरण मानते हैं, पर नैयायिक शब्द की श्रनित्य मानते हैं। नित्य शब्द को वैयाकरण स्फोट कहते हैं। २—वह<sup>1</sup> दिन प्रति दिन शिथिल होती जा रही हैं। न जाने इसे क्या रोग खाये जा रहा है। ३—तुम्हारा यह कहना "संगत नहीं ४ कि बढ़ा हुन्ना वल संसार में शान्ति का साधन है। ऐसा बल तो श्मशान की ही शान्ति स्थानना कर सकता है। ४ - अजन पर ग्रौर ग्रनर बहा के दर्शन हो जाते हैं, हृदय की गाँठ खुल जाती है, सारे संशय कट जाते हैं ग्रौर इस (द्रष्टा ) के सब कर्म जीए हो जाते हैं। ५-% ग्रॅंचेरा मानो शरीर से चिपट रहा है ग्रौर ग्राकाश मानो अञ्जन की वर्षा कर रहा है। ६—यह समक्त में नहीं आता है कि मनुष्य अपने भाई बम्धुद्यों के प्रति पाप करने का कैसे साहस करता है। जब हम मनुष्य' के ग्रत्याचारों को देखते हैं तो कहना पड़ता है कि मनुष्य श्रत्यन्त कूर है। ७--% जायदाद का विभाग एक बार ही होता है, कन्या (विवाह में ) एक वार ही दी जाती है। ८ -मूर्ख द्वारा भी श्रव्छी भूमि पर बोया हुश्रा बीज फलता फूनता है। धान का समृद्धिशाली होना बोने वाले के गुणों पर निर्भर नहीं है। ६--रात को चमकता हुआ चाँद किसे प्यारा नहीं, खिवाय कामी और चोर के। १० - यदि छात्र को सीखने की इच्छा न हो तो गुरु उसे कुछ भी नहीं सिखा सकता। तुम घोड़े को पानी के पास तो ले जा सकते हो, पर इसे पानी नहीं पिला सकते यदि इसे प्यास न हो। ११— उसकी बुद्धि ऋचाओं में खूब चलती है, पर नन्य न्याय में ऋटकती है। १२—वेदान्ती लोग कहते हैं कि माया श्रसंभव की सम्भव करने में समर्थ है। प्रातिमासिक जगत् का यही कारण है। १३ - वे लोग जो जितना कमाते हैं उतना ही खा लेते हैं, अन्त में कष्ट पाते हैं। १४ - जब में देखता हूँ कि संसार भर में हिंसा उत्तरोत्तर बढ़

१—प्रतिज्ञा कथादि आ॰, सम् — गृ तृदा॰ आ॰, आ-स्था भ्रा॰ आ॰।
२—२ साऽनुदिनमङ्गर्भेच्यते ( अङ्गहींयते ) न जाने केन रोगेण अस्यत इव ।
३-प्रस्भा॰ आ॰। ४-४ न संगच्छते । ५-५ मानवीयानि नृशंसानि वर्तनानि
( दादणानि कर्माणि ) समीत्तामहे । ६—६ इदं वक्तव्यं भवति । कृत्याश्च
(३।३।१७१) से तव्य प्रत्यय हुआ। ७—क्रूरतमः । ८ —नृष् दिवा॰ प०।

रही है, तो' मुक्ते संसार की शान्ति की कुछ भी श्राशा नहीं दीखती'। १५—% ऐसा नहीं होता कि भिखारी हैं इसलिये हाँडी नहीं चढ़ाते, हिरन हैं, इसलिये जौ नहीं वीये जाते।

संकेत—६—इदं हि बुद्धि नोपारोहित मानवो आतृषु वन्धुषु चैनः समा-चिरितुं कथं कमते। ९ रात्रौ रोचमान इन्दुः कस्य न प्रियोऽन्यत्र कामुकात् कुम्भीलकाच्च । ११—क्रमते तस्य बुद्धिर्ऋं चु, नव्य-त्याये तु प्रतिहन्यते (स्वलिति)।१३—य उत्पन्नभिद्धिणस्तेन्तेऽत्रसीदन्ति।

### अभ्यास-५

(बर्)

१—जिसे त् मोमवत्ती समकता है वह चर्यों की वत्ती होती है। २—नगर से बाहिर मैदान में लोग इकट्ठे हो रहे हैं, कारण कि श्राज महात्मा गान्धी का जन्म दिन है। श्रमी थोड़ी देर में पं० जवाहर लाल नेहरू महात्मा जी के चिरत पर व्याख्यान देंगे। ३—जो दुष्टों के साथ मेल' करता है, वह गिर जाता है। उसकी बुद्धि उलट' जाती है श्रीर लोक में उसकी निन्दा होती है। ४—वह प्रायः सूर्य निकलने से पीछे उठता है, इस लिये सुस्त श्रीर वीमार रहता है। श्रीर यह यात भी है कि वह श्रेषेरी तंग गली में रहता है। ५—वह किसी का भी विश्वास नहीं करता, सदा शिक्त रहता है। चित्त की शान्ति इसके भाग्य में नहीं। ६—हठीं श्रादमी निन्दा की पर्वाह नहीं करता, जिस बात को पर्वन्द कर लेता है, जहाँ श्रपना चित्त जमा देता है उससे कभी नहीं टलता। ७—जो लद्मी के पीछे भागता है लद्मी उससे परे भागती है श्रीर जो विरक्त महानुभाव इसकी उपेत्वा करता है यह उसके चरण चुम्बन करती है, पर तिरस्कार को प्राप्त होती है। — श्रराजक जनपद में जल

१—१ तदा नाशंसे लौकिकाय शमाय। यहाँ चतुर्थों के प्रयोग पर ध्यान देना चाहिये। २—सम् अब् इ, सम् अज् भ्वा० प०। सम् वृत् भ्वा० आ०। एकी भू। एकत्रीभू अत्यन्त अष्ट है। यहाँ चित्र हो नहीं सकता। ३—सम् सज् दिवा० आ०, सम् प्रयुज् दिवा० आ०, सम् गम् भ्वा० आ०, सम् प्रच् (कर्म कर्ता अर्थ में)। ४—विपिर वृत् भ्वा० आ०, विपरि अस् दिवा० प०, वि-परि इ अदा० प०। ५—कामवृत्ति—वि०। ६—वचनीय—नपुं०। ७-ईची, गर्सा। ८—अभि नन्द् भ्वा० प०। ६—६ यत्रैवामिनिविश्यते।

में मछलियों की तरह दुर्यलों को अधिक बलवाले ला जाते हैं और समस्त राष्ट्र कर्णधार-रहित नौका की तरह नष्ट अष्ट हो जाता है । १०—अधिक वर्षा के कारण इस मकान की छत टपकती रहती है जिससे हम बहुत तंग आ गये हैं, सब सामान भीग गया है। ११—मेरे पेट में गुड़गुड़ हो रही है। कुछ दर्द भी रहती है। कुछ वात का जोर है। १२—यह लड़का बागोंसे निकले हुये घोड़े की तरह जहाँ चाहता है चला जाता है। १३—अवह (सच्चा) विजयी है जिस के वश में शत्रु आसानी से आ जाता है। ९४—मनुष्य अभिन्न हत्ये घोड़े की तरह जहाँ चाहता है चला जाता है। १४—मनुष्य अभिन्न हत्ये पेट में जैसे विश्वाध करता है वह बस्तुतः हार गया है। १४—मनुष्य अभिन्न हदय मित्र में जैसे विश्वाध करता है वैसे वन्धु अथा भाई में भी नहीं। १५—अहर छो के रोग की कोई चिकित्सा नहीं। अब यह नष्ट हुई समिन्न । इसका बचाव नहीं हो सकता। १६—यदि त् मांस खाता है, तुमे इससे कुछ लाभ नहीं, हाँ शास्त्र का विरोध अवश्य होता है।

संकेत—१-यां सिक्यकवर्तिरिति वेत्थ सा वसादशा भवति । ४--श्रीर यह भी वात है..... = श्रन्यच । स तमोवगुरिठतायां संकटायां च प्रतोलिकायां वसित । ५-- स न कस्यापि प्रत्ययं याति (न कमि प्रत्येति), शश्रुच्च शङ्कते । तेन चेतःस्वास्थ्येऽस्य भागो न (चेतोनिव्वती नासौ भागी) । ६ - ग्लानोप्यसौ सम्प्रति मन्दमन्दमुल्लाघते । १०--श्रतिवृष्टेश्छ्दिरस्य सदनस्य (शरणस्य) प्रश्च्योतित, येनातङ्कामः । श्रमिषिक्तश्च सर्वः परिवर्षः । छदिस् पाणिनीय लिङ्गानुशासन के अनुसार स्त्रीलिङ्ग है । श्रमर के अनुसार नपुं० है । ११-- कर्वति मे कुद्धिः किचिद् व्यथते च । वातोऽपि प्रकृप्यति मात्रया । १६--यदि मासमदनासि, नेदं तवोपकरोति, केवलं शास्त्रमित्चयंते ।

# श्रभ्यास---६

( लट्)

१--% माँगना तो मरने का दूसरा नोम है। तो क्या मैं अब दूसरे के अब से निर्माह करूँ। भाग्य के बदल जाने पर मनुष्यों का बार २ तिरस्कार होता है। २--इस संसार से चलते हुए जीव के अपने कमों के फल ही पायेय

१--१ विञ्जवते । २--निरन्तर चित्ता-नि० । ३--नि० स्रम् आ० । ४--पाथेय, पथ्यदन--नपुं० ।

होते हैं। ३-- 'जब वृद्धं की जड़ें नंगी हो जाती हैं 'बह हिल जाता है ग्रीर कुछ काल के पीछे उखड़' जाता है। ४-जो यह विचारकर खाता है कि यह मेरे अनुकूल है और यह अनुकूल नहीं है, वह वीमार नहीं होता। ५--जब कोई यह सुनता है कि मेरा मित्र मेरी चुगली करता है तो उसे अपार पीड़ा होती है। ६ -- ग्रानार और ग्रॉवले की खटास को छोड़कर सभी खटास गरमी करती है। ७ — में राज्य नहीं चाहता, स्वर्ग नहीं चाहता, मोच नहीं चाहता, मैं तो दुःख से पीडित प्राणियों की पीडा का शमन चाहता हूँ। ८—को चत्रिय देश के हित से प्रेरित होकर विना स्वार्थ के युद्ध करते हैं और शत्रुश्चों को मार भगाते हैं वे निश्चय ही स्वर्ग की जाते हैं। ९--ये खिलाड़ी लड़के अभी तक खेल रहे हैं। इन्हें ४ अपनी पढ़ाई की कुछ भी पर्वाह नहीं ४। १०--यज्ञ में जो पशु का यथ है वह कल्याण के लिये पाप का आरम्भ है, ऐसा हमारा विचार है। दूसरों का इससे भिन्न विचार है। ११--जब राजा अपनी प्रजाओं को कर त्रादि से ग्रत्यन्त पीडित करता है तत्र वे 'ग्रीर उसके विषद उठ लड़ी होती हैं। १२--जो दूसरों के धन का लालच करता है वह पतित हो जाता हैं। १३-यह वढ़ई लकड़ी काट रहा है, वह स्रारे से चीर रहा है स्रीर फिर यह तीसरा छीलता जाता है ग्रीर चौकोन बनाता जाता है। १४--वह बीमार नहीं है, बीमार होने का बहाना करता है। १५-- श्रव एकान्त बना दिया गया है। अत्र में आप से अपनी यीती कहता हूं। १६--कई एक भिन्तु वालों को 'नोचते हैं, मैले अकुचैले वस्त्र पहनते हैं श्रीर बार २ उपवास करते हैं। इस प्रकार अपने आप को विविध क्लेश देते हैं, इसे वे आवागमन से छुटने का उपाय समसते हैं।

संकेत-४-य इदं ममीपरोते इदं नोपरोत इति विविच्यान्नमरुनाति स नाभ्यमित । ५-यदा कश्चिन्निशाम्यति मित्रं मे मां परोत्तं निन्दित तदा भूशं दुःख्यति । (तदा जायते नामास्योत्तमा दक् ।) ६--पित्तलमम्लमन्यत्र दाडिमा-

१-१--यदा बृत्त श्राविर्मूलो भवति । २--वि० हुल् भ्वा० प० । ३--उद् बृत् भ्वा० श्रा० । ४--४ श्रध्ययनं नाद्रियन्ते । ५--५ तिसम् (तं प्रति) विकुर्वते । वि कृ यहाँ श्रात्मनेपद में ही साधु होगा । यहाँ वह श्रकर्मक है । ६-लुक्क्भ्या० । ७--७ कचराणि, मलदूषितानि, मिलनानि । द--क्किश्नन्ति । प० | ६---संसरण--नपुं० ।

मलकात् । (सर्वमग्लं पित्तं प्रकोपयित )। द्—ये राजन्या राष्ट्रहितप्रयुक्ताः स्वार्थमननुसन्धाय (प्रयोजनमनुहिश्य, ग्रग्रह्माण्कारणाः ) संग्रामयन्ते द्विषतश्च पराग्रुदन्ते ते नाकं सचन्ते । ६ — ग्रद्धाणि कुमारयन्तीमे कुमारा ग्राक्रीडिनः पाठेष्वनविहिताः । १० — यज्ञे पश्चालग्मः श्रेयसामर्थे पाणीयानारम्भ इति पश्चामः, श्र्यरेऽत्र विपतिपद्यन्ते । ११ — यदा नृपतिः प्रजाः करादानादिनाऽत्यन्तं कदर्थयति (वाघते, उपपीडयति), तदा वास्तिसन्नपरच्यन्ते व्युत्तिष्ठन्ते (प्रकुप्यन्ति ) च । उद् स्था का अर्थ चेष्टा है श्रतः ग्रात्मनेपद हुन्ना । 'वि' का ग्रर्थ 'विरोध' है । १२ — ये परस्वेषु गृथ्यन्ति ते पतन्ति (पतनमृच्छन्ति)। गृध् (ग्रौर छुम्) दोनों ग्रकमंक हैं। १३ — एप वर्धिकवर्धयित काष्ठम्, ग्रस्तावारमा (च्यसी ग्रार्या) चृतति, श्रयमपरस्तृतीयस्तस्णोति चतुरस्रं च करोति । १४ — नहि स ग्रातुरः, ग्रातुरिलङ्गी स भवति । (ग्रातुरतां व्ययदिशति ।) १५ — कृतं निर्मित्तिकम् (कृतं निःशलाकम्, कृतो वीकाशः) । सम्प्रति स्वं वृत्तमाचन्ते ।

## अभ्यास-७ ( बर्)

१—दिच्या की निद्यों गरमी में सूल जाती हैं, परन्तु पंजाब की निद्यों वरस भर चलती हैं। २—उसे न तो निवेक ही है और न ही अपने मन की बात कहने का साहस । बह तो केवल हाँ में हाँ मिलाना जानता हैं। ३—वह वेवारी मिलारिन शीत के कारण िस से पाँव तक ठिउर रही है। इसे ज्वर भी हो रहा है। ४—शेर दहाइता है, हाथी चिवाइता है, कुत्ता भोंकता है, गधा हींगता है, घोड़ा हिनहिनाता है, विल्लो म्याऊँ म्याऊँ करती है, मेंडक टर्राते १० हैं, साँप फु कारते हैं, चिड़ियाँ चूँ चूँ करती हैं, गीदड़ 'चेलिते हैं, गीएँ और भैंसे रँभाती हैं, कब्वे काँव काँव "

१ वह् भ्वा० उ०, खु भ्वा०, स्यन्द् भ्वा० आ०। २--२ न च कमते मनोगतं निर्वेक्तुम्। २--३ तथास्त्रियति (साषु साध्विति) उक्तमनुबद्धति। ४ गर्ज् । ५ वृंह् भ्वा० प०। ६ बुक्, भष्-भ्वा० प०। ७ गर्द् भ्वा०, रास् भ्वा० आ०। ८ हेष्, हेष् भ्वा० आ०। ६—पीव् भ्वा० प०। १० ६ आदा०, प्रवद् भ्वा०। ११ फूल्कुर्वन्ति। १२ चीम् भ्वा० आ०। १३ कुश् भ्वा० प०। (कोशन्ति कोष्टारः)। १४ रम्म् भ्वा० आ० (गौका) रभाना। रेम् स्वा० आ० (भैंस का) रभाना। १५ के भ्वा०, प०, बाश् दिवा० आ०।

करते हैं, भेड़िये गुर्श्तते हैं। ५--क्या ग्राप सर्दियों में भी ऊनी कपड़ा नहीं पह नते, और तो कुछ नहीं, जुकाम और निमोनियाँ का डर है। ६--वह पढ़ने से जी चुराता है श्रीर समय पर मित्रों के साथ खेलने भी नहीं जाता । ७—दीपक बुक्त रहा है, क्योंकि इसमें तेल समाप्त हो गया है। ८-ये सफेद घोड़े कितने सुन्दर हैं। दौड़ते भी क्या हैं, उड़ते हैं। ६---बूँदा बाँदी हो रही है, गरमी कम हो गयी है, सैर के लिए सुहाबना समय है। १०-धनी लोग गरीवों पर सदा अत्याचार करते आये हैं। इस में कुछ भी आधर्य नहीं, दूसरों का देय भाग छीनने से ही ती धन-संग्रह होता है। ११-- बह पिछले तीन वर्षों से उसी छोटे से "मकान में रह रहा है ख्रीर सुख अनुभव कर रहा है। १२--में दो बजे दोपहर से पाठ याद कर रहा हूँ। अभी तक याद होने में नहीं आया। १३—यह नन्हासा पद्मी अपने बच्चे को चीगा दे रहा है। यह निष्कारण प्रेम का उदा-इरण है। १४--जुन्ना खेलने वाला ग्रवश्य नष्ट हो जाता है। जुन्ना यहा भारी व्यसन है ग्रौर व्यसनी की लोकयात्रा सुखमय हो नहीं सकती। १५--ग्राज-कल जनता मतुष्य की योग्यता का श्रेत्रतुमान उसके १० पहरावे से करती है, इसी लिये "वेष-भूषा में अधिकाधिक रुचि हो रही है १९। १६--यदि सब "मोहल्ले "वाले थोड़ा २ मी इस गरीव की दें तो इसका श्रच्छा निर्वाह ही सकता है। जल की बूँद वूँद गिरने से घड़ा भर जाता है। १७--इमारे देश का जल बायु ऐसा विचित्र है कि वर्षा ऋतु में एक क्ण में ठंडी हवा चलती है ऋौर च्या में कड़ाके की धूप निकलती हैं। १८--व्यायाम से मनुष्य में

१ रेप्। २ आविकसीत्रिक--वि०। ३ परि धा, वस् अवादि आ०। ४--प्रतिश्याय, पीनस--पुँ०। ५ पुष्पुससीय--पुँ०। ६-६ अध्ययनाद् व्यपवतंतेऽस्य चेतः। ७--आ छिद् रुधा०, आ मृश् तुदा०। ८-एह्, गेह्, निकेतन, सदन, सद्मन्, वेश्मन्, उदवसित, भवन, शरण, अगार, मन्दिर--नपुँ०। निकाय्य, निलय, आलय--पुँ०। ६-अनु मि० स्वा० उ०, अनु मा छहो। आ०। तर्क चुरा०। १०--वेप, आकल्य --पुँ०। नेपथ्य नपु सक। ११--११ वेधमूषायां मृथ एवाभिवर्धते रुचिः। १२--१२ विशिखावास्तव्याः रथ्यास्थाः। यहाँ 'रथ्यापुरुधाः' नहीं कह सकते, कारण कि 'रथ्यापुरुध' साधारण, अल्पान्तर अथवा अनन्तर पुरुष को कहते हैं। १३-१३ न्णेनाति-शिशिरो वहति समीरः, छणेन च रविरतितीन्णं तपति।

स्फूर्ति श्रीर वल श्राता है। शरीर स्वस्थ रहता है श्रीर चित्त एकाग्र। १९— श्रापकी वातचीत प्रकृत विषय से कोई सम्बन्ध नहीं रखती। श्राप श्रपना समय गँवा रहे हैं। २०—जन मूचाल श्राता है, कहीं पृथ्वी उमर श्राती है, कहीं घँस जाती है, कहीं गहरे गढ़े पढ़ जाते हैं श्रीर पानी निकल श्राता है। २१—श्राकाश पर वादल छा रहे हैं श्रीर विज्ञली कड़क रही है। २२—तेरा पड़ोसी गरीन है, तु उसकी सहायता क्यों नहीं करता १ २३—क्या दूध पक गया १ श्रीमन दूध पक रहा है।

संकेत—३-तपिश्वनी सा भिन्नुकी शैरयेनापादचूलं वेपते ज्वरति च।
७—निर्वाति प्रदीप:, तैलिनिपेकोऽस्य परिसमाप्यते (स्नेहोऽस्य परिसमाप्तः)।
८—इमे कर्का ग्रातिमनोज्ञाः। शङ्क एते न धावन्त्यपि तृपतन्ति। यहाँ
श्वेताः, शुङ्काः ग्रादि नहीं कह सकते। कर्क शब्द ही श्वेत ग्रश्य के विषय में
नियत है। ६—मन्दमदं वारिकण्का वर्षति बारिवाहः। हिस्तमुष्णम् । ११—
ग्राय त्रीन् वत्सरान्स तदेवाल्पकं सदनमानसति, सुखं च समश्नुते (ग्रश् स्वा०
ग्रा०)। १२—मध्याहे हिवादनादप्रमृत्यहं पाठं स्मरामि। नाद्यापि पारपामि
कपठे कर्तु म्। (ग्रोष्ठगतं कर्तु म्)। १३—इयं शकुन्तिका शावमुण्वित्तान्कणाः
नाशयति। इयमुपमा निष्कारणस्य प्रणयस्य (दिगियमकारणस्य स्नेहस्य)।
१४—ग्राच्येवी (देविता) प्रुवं नश्यति (ग्राच्य नियतमुत्सीदित, सत्यं रिष्यति
ग्राकारः, ग्रावश्यं प्रणश्यति दुरोदरः)। १९—ग्राव्यते। संभापा (संवादः,
संलापः) प्रकृतं नानुसरति (प्रकृतं नानुधायित, प्रकृतेन नान्वेति)। २०—
यदा मः कम्पते तदा क्वचिद् इयमुदञ्जति, क्वचित्त्यञ्जति (निर्वादिति), क्वचिव्य महागर्ताः संजायन्ते जलं च प्रस्वति। २१—ग्रावस्तीर्यते नभस्तलं
वारिदैः हादते च हादिनी। २३—कि शृतं चीरेण शत्रुक्त श्राति पयः।

## अभ्यास—द ( बङ् बकार )

१—जन मैं घर में प्रविष्ट हुआ तो कोई भी अन्दर न था। इससे मुक्ते बहुत अचम्मा हुआ। २-भारत में अशोक नामक एक बड़ा सम्राट हो चुका

१—प्रतिवेशिन् -- वि०। २-- दरिद्रा श्रदा० प०। ३-३ स कथं नाभ्युपप-द्यते । ४— 'उष्णु' का यहाँ भावप्रधान प्रयोग किया गया है । जैसे कालिदास ने शाकुन्तल में किया है — श्रनुभवति हि मूर्ध्ना पादपस्तीव्रमुष्णम् ।

है जो जीव मात्रपर दया करने के लिए प्रिष्टि हुआ। ३-- दुष्यन्त ने हिरनं का बहुत पीछा किया, पर बह इसे पकड़ न सका। ४—वह शिकार खेलने के लिए निकल गया और घएटों जंगल में घूमता रहा। ५--गुरु ने शिष्य को उसकी हिठाई के लिए बुरा भला कहा । सहपाठियों ने भी उसकी खूब निन्दा की<sup>व</sup>। ६—मैंने पड्यन्त्रों के बुरे<sup>४</sup> परिणाम से<sup>४</sup> उसे सावधान कर दिया है। ७ — मैंने उससे सचर कह देने के लिये बहुत ग्रानुनय विनय किया", पर वह न माना ऋौर श्रपनी वात पर उटा रहा। ८--प्रजा राजा में पूर्णतया 'ऋनुरक्त थी।' सर्वेत्र विद्या का प्रसार था श्रीर शान्ति का सामाज्य था। ९-गवर्नर महोदय के ख्राने पर सहकें साफ की गई, ख्रीर उनपर पानी छिड़काया गया। श्राने जानेवाले लोगों को परे हटा दिया गया। १०--भारत में ब्राह्मणों को वैराग्य (वैराग्येग ) ग्रीर संन्यासपूर्ण जीवन के लिए सर्वदा सम्मान<sup>७</sup> मिलता था।<sup>७</sup> ११ -- प्रस्येक द्विज के वालक को उपनयन कर चुकने के बाद सब विद्याएँ सिखाई जाती थीं। १२ — मन्त्रियों ने विद्रोहियों की पकड़ने की आज्ञा दी। १३ — कैदियों वे अपना अपराध मान १० लिया १ श्रीर इसीलिये समा कर देने के बाद वे छोड़ दिये गये। १४—उससे कई एक प्रश्न पूछे गये, परन्तु यह एक का भी संतोषजनक उत्तर न दे सका। डोंगे इतनी मारता था। १५--ग्रनावृष्टि के कारण खेती प सूख गयी श्रीर खाद्य पदार्थों का भाव बहुत बढ़ गया। १६ — कहते हैं कि विस्ध्याचल को पार करनेवाला पहिला आर्य 'श्रगस्त्य' था।

संकेत—२—इह भारते वर्षेऽशोको नाम सम्राडासीत्, यो जीवमात्रस्था-दयतेति लोके व्यश्रूयत । २—दुष्यन्तः सुष्टु सारङ्गमन्वसरत्, परं ना-सादयत् । ४-स मृगयां निरमञ्जत् । यहीश्च होरा वनमभ्रमत् । ५—गुस्तन्तेवासिनं तस्य धाष्ट्रयेन निरमर्स्यत । ६—श्रागते भोगपतौ सममृज्यन्त मार्गाः प्रौद्यन्त

१ हरिण, मृग, छुरङ्ग, एस-पुँ०। २ घार्ष्य, वैयात्य—नपुं० ३-३ तर्ज भ्वा० प० तर्ज भत्मे — चुरा० ग्रा०। ४-४ दुष्परिणाम पुं०। दुष्परिणति—स्त्री०। यहाँ द्वितीया विभक्ति का प्रयोग करो। ५ — ग्रानु नी भ्वा०। ६ — ग्रानु रङ्ग (कर्मकर्तरि)। ७-७ सम् मन् णिच् (कर्मणि)। ८ — ग्रासिद्धाः, बद्धाः, बन्दयः (स्त्री०), बन्दाः (स्त्री०)। ६ - ग्रापर्पाष, मन्तु — पुं०। ग्रामस्, व्यलीक — नपुं०। १० — ग्राम — उप इ ग्रदा०, प्रति पद् दिवा०। ११ - ग्रानावृष्टि स्त्री०। ग्रावमह, ग्रावमाह पुं०। १२ शास्य — नपुं०।

च। यदि किसी धातु के पूर्व कोई उपसर्ग लगा हो, तो पहिले उस धातु का लङ्लकार का प्रयोग बना कर बाद में उस प्रयोग के पूर्व उपसर्ग लगाया जाता है ! जैसे ऊपर के वाक्य में 'मृज्' का लङ् (कर्मवाच्य लकार) का प्रथम एक्य बहुवचन 'अमृज्यन्त' बना, और उसके पूर्व 'सम्' उपसर्ग लगा कर 'सममृज्यन्त' बना। वैसे ही 'उच्च्' का लङ् (कर्मवाच्य) 'औच्यन्त' हुआ, और फिर 'प्र' उपसर्ग लगाकर ''प्रोच्यन्त" बना। १२—मन्त्रिणो राज्योहिणामासेधमादिशन्। १६—अनुअयूर्यते आर्थेष्वगस्यो नामधिरिदम्प्रथमत्या विन्ध्यगिरिमस्ययात्।

### अभ्यास--- ६

### ( खङ्बकार )

१—राम श्रीर सुग्रीव में मित्रता' बढ़ गयी। क्योंकि दोनों का कार्य एक दूसरे की सहायता से बनता हुश्रा दीखा। २—रात में श्रम्थरा फैला हुश्रा था, श्रीर हम राह भटक गये। ३—देवताश्रों से समुद्र से मथकर श्रमृत' निकाला गया श्रीर आगस में बाँट लिया गया। ४—जिन्हों ने डींग मारी (जो अपने मुँह मियों मिट्टू वने ) वे नष्ट हो गये। ५—सूर्य जय पश्चिम में श्रस्त हो रहा था, तो वह जल्दी २ श्रपने घर की श्रोर चला। ६+-दिन छिपे (घर) आए हुए यात्री का जंगल निवासियों ने पूरा सत्कार किया। ७—हनुमान् श्रीर दूसरे वानरों ने सीता की खोज में सारा वन छान मारा, पर सीता का कुछ पता न चला। ८--मेरी श्रामुली में सुई चुम गई। जिस से श्रमी तक दर्द हो रही है। ६--में संसार में देर तक घूमा, इसी लिये में इस विचित्र सृष्टि के सौन्दर्य को जान सका हूँ। ११—नगर शत्रुश्रों से घेरा' गया श्रीर इसका सर्वस्व लूटा गया । १२—एकाएक बारिश श्रा गई' श्रीर सब गड़वड़' मच गई। १३—एथ्वो ने जँमाई ली, श्रीर हजारों लोग श्रान की श्रान में इसके बीच समा गये। १४—उस समय मुक्ते नींद नहीं श्रा रही थी, में देर तक श्रांख मूँ दे बिस्तर में लेटा रहा। श्रीर वही चिन्ता देनेवाली पुरानी

१—मैत्री स्त्री॰, मैत्रय, मैत्रक, सख्य—नपुं०! २—ग्रमृत, पीयूष— नपुं०। सुधा—स्त्री०। ३—६ध्। ४—मुप्कथा०। ५—प्र वृष्म्त्रा०। ६—संकुल—नपुं०।

घटना याद आती रही। १५—न्यायाघीश'ने दस अपराधियों को प्राण्डिएड दिया और वाकियों को आजीवन काराबास। १६—क्या तुम्हारे गाँव के लोगों ने पंचायत के चुनाव में विशेष दिलचस्पी नहीं ली ११७--तत्र शङ्ख और ढोल इस जोर से वजाये गये कि दूर ठहरे हुए इम लोगों के कानों में आवाज साफ सुनाई दी।

संकेत—१ अमूर्ज्लस्यं रामसुगीवयोः। २—अमूर्ज्जिशि तमः पथआश्रंशामिह (अश्र्याम)। २—देवैः सुधां चीरनिधिरमय्यत सा च सुधा
मिथो व्यमज्यत । ४—ये आत्मना व्यक्तस्यन्त, तेऽध्वंसन्त । यहाँ 'आत्मानम्'
का प्रयोग अशुद्ध है। ५—पश्चिमाशामवलम्यमाने दिवाकरे स गृहमुपगन्तुं
व्विरित्तरां प्राक्रामत् । ६—स्योंद्ध्य यात्रिण् आरण्यका निकामम् आतिध्यमन्वतिष्ठन् । ७—ते निखिलामटवीं मैथिलीं व्यच्वित्वन् । ९—स्च्या ममाङ्गुलिरविध्यत (स्विममाङ्गुलिमतुदत्), येनाद्यापि सक्जोऽिःम । ६—सुचरं व्यचरं
सुवम्, तेन बिजानामि विचित्रस्यास्य सर्गस्य सौन्दर्यम् । १४—तदा मा
निद्रा नागच्छत्, चिरमहं नेत्रे निमील्य शयनीये न्यपद्ये रण्रणकदायिनं तमेव
पूर्वव्यतिकरं चास्मरम् । १३—पृथ्वी व्यज्यम्भत्, सहस्रशो जनाश्च निमेषमात्रेण तस्यां व्यलीयन्त । १६—कि युष्मद्यामवासिनोऽिस्मन् विषये विधिष्टमादरं नाकुर्वन् । १५—ग्राचदर्यको दशाऽपराद्धान्त्रधदण्डमादिशत्, शिष्टाश्चामृत्योः कारावासम् । १७—ततः शङ्काश्च भेर्यश्च तथा तरसाम्यहन्यन्त यथा
सुदूरेऽपि स्थितानां नः ओत्रयोरम्रङ्गंच्छुव्दः ।

## अभ्यास-१०

( जङ्ककार)

१—जय माता दृष्टि से ग्रोभल हुई, तो बच्चा विलख २ कर रोने लगा।
२—जब मैं स्कूल पहुंचा तो ग्रध्यापक महांद्य उपस्थिति ले रहे थे। ३—जब ग्राप का नौकर मुक्ते बुलाने ग्राया तो मेरे िं से ग्रत्यिक पीड़ा हो रही थी, इसिलये मैं ग्रापकी सेवा में नहीं ग्रासका। ५—जब हम रेलगाड़ी से उत्तरे तो हमारा नौकर मेज पर कलेवा रख रहा था। ६—वह ग्रपने मित्र से उसके पिता की मृत्यु के वाद नहीं मिला, इस लिये उसे क्या मालूम कि उस

१—न्यायाध्यत्त, त्राधिकरियाक, प्राङ्धिवाक--पुं । 'न्यायाधीश' इस स्रर्थ में संस्कृत में प्रयुक्त नहीं होता।

पर क्या २ त्रापित्तयाँ आईं। ७—कळुआं धीरे २ चल कर खरगोश से पहले नियत स्थान पर जा पहुँचा। ८—क्या तुम्हारे पहुँचने से पहले इन्सपैक्टर महोदय श्राठवीं कत्ता का निरीक्ष कर चुके थे ? ६ — जब श्राप पन्द्रहें वर्ष के थे तो क्या श्रापने नवम श्रेणी पास कर लो थी ? १० — ग्राप चुकाने वाले इंजन के ग्राने से पहले उसका मकान जलकर राख हो गया था। ११ — पन्द्रह दिन से डाक्टर मेरी बहिन की चिकित्सा कर रहा था। तब हमने उसे बदल दिया। १२ — इस स्कूल में पविष्ट होने से पहले देवदल तीन वर्ष तक गवर्ममेपट स्कूल में पदता रहा। १३ — पुलिस के घटनास्थल पर पहुँचने से पूर्व बलवा करने वाले श्राध घएटे से दूरानों को ग्राग लगा रहे थे। १४ — सूर्य के निकलने से पूर्व बह दस मील चल चुका था। १६ — जब राजकुमार संसार का चक्कर लगा कर घर पहुँचा तो उसके पिता का राज्याभिषेक हो चुका था।

संकेत—१--नयनविषयमितकान्तायां मातिर शिष्टाः प्रमुक्तकएठं प्रारो-दीत्। २—यदाऽहं पाठालयमान्नवं तदा गुढ्चरणा नामावलेविशव्दने व्यापृता ग्रमवन्। ६—यावदत्रमत्रतः परिचारको मामाहाद्वमुपानमद् तावत् तीनया शीर्पवेदनया पीडित ग्राक्षम्, ग्रतण्वात्रभवत उपस्थातुं नापारयम्। भूत-काल की जय दो क्रियाण दो भिन्न वाक्यों हारा कही जाय, तो उनमें से पहले होने वाली क्रिया को कृत् प्रयोग (कान्त ग्रथवा क्तव्दन्त) से प्रकट करना चाहिये। ग्रोर साथ में ग्रस् वा मू का लङ् लकार का ग्रानुप्रयोग होना चाहिये। दूसरी पीछे होने वाली क्रिया को शुद्ध लङ् लकार से ही कह देना चाहिये। ५—ग्रस्मामु रेलयानादवतीर्णव्यस्मिन्नयोजयः कल्यवर्तम् श्राहारफलकेऽरचयत्। ५—ग्रस्मामु रेलयानादवतीर्णव्यस्मिन्नयोजयः कल्यवर्तम् श्राहारफलकेऽरचयत्। एसे स्थलों में सम्पूर्ण भूत की क्रियाग्रों को प्रकट करने के लिये घातु से कल्वतु का प्रयोग करना चाहिये ग्रीर साथ में ग्रस् वा मू के लङ् लकार का श्रनुप्रयोग करना चाहिये ग्रीर साथ में ग्रस् वा मू के लङ् लकार का श्रनुप्रयोग । १०—ग्रान्नयुपशमनयन्त्रस्यागमनात् पूर्वं सन्दीतमस्य ग्रहं भरमच-योऽभवत्। ११—यदा भिष्यस्मे सोदयाँ पञ्चदशाहाँश्चिकित्सतवानासीत्, तदा तम्पर्यवर्तयाम। १२—ग्रन्न विद्यालये प्रवेशात् प्राग् देवदत्तो वर्षत्रयं राजकीय-

१ कूर्म, कच्छप--पुं० । २ शश--पुं० । ३--- ३ पञ्चदशवर्षः, पञ्चदश-संवत्सरीणः, पञ्चदशसावत्सरिकः । ४-कल्यजिधम्, प्रातराशम् ।

विद्यालयेऽपठत् । १३—रज्ञापुरुषाणां व्यतिकरम् देशप्रापणात् पूर्वे तुमुलकारि-णोऽर्धहोरामापणेष्विग्नमददुः ( समदीपयन् )।

## अभ्यास-११ ( कङ् तकार)

'शिय के धनुष' को सुका कर राम ने जनक की पुत्री सीता से विवाह' किया (लङ् लकार) । उसी समय भरत लच्मण ख्रौर शत्रुझ का मायडवी, ऊर्मिला स्रीर श्रुतकीर्ति से विधिपूर्वक विवाह हुसा । २—विदेश को जाता हुस्रा वह ग्रपने मित्रों से ४ ग्रच्छी तरह गले लगकर मिला । ३--- त्यायाधीश ने मुकद्दमे पर खूब विचार करके ग्राभियुक्त पुरुषों को छ: (६) वर्ष की कैंद का दराइ दिया। ४-देवतात्रों ख्रीर राज्ञ सों परस्वर स्पर्धा थी, श्रीर वे प्रायः एक दूसरे से लड़ा करते थे। ५--पुराने चत्रिय 'पीड़ितों की रचा के लिये 'सशस्त्र सदा तैयार रहते थे'। पर निदोंघ पर हाथ नहीं उठाते थे। ६ — कुमार को इन्द्र की सेना का नायक नियुक्त किया गया। ७— उन्होंने यश का लोभ किया, पर वे इसे प्राप्त न कर सके। ८-उन्होंने "दूसरों की सम्पत्ति को लोभ की दृष्टि से देखा" श्रीर वे पाप के भागी बने । ६ - उन्होंने कितनी ही चीजें मील लीं, और उन्हे अधिक मील पर वेच दिया ग्रौर ५० काये लाम उठाया। १० - उन्होंने घोड़े को कीले से वाँघ दिया और वे विश्राम करने चले गये। पीछे घोड़ा रस्से को तोड़कर दौड़ गया । ११ - साधुयों की संगति से उनके सब पाप घोषे गये । १२-घीरे २ हम बूढ़े हो गये, श्रीर हमारी शक्तियाँ चीया हो गईं। १३-हिन्दुश्रों ने शूद्रों का चिर तक तिरस्कार' किया' जिसका परिणाम यह हुआ कि बहुत से शूद खिस्तमतावलम्बी हो गये। १५--उन्होंने मुक्ते वह स्थान छोड़ने को विवश किया। १६--उसने मुफ्ते वैद्यक पढ़ने के लिये प्रेरित किया,

१ शिव, शङ्कर, विनाकिन, कार्दिन, धूर्जिट, त्रिपुरहर, त्रिपुरारि--पुं० । २ धनुप्, चाप, कोदयड, कार्मुक, शरासन--नपुं० । चाप पुं० भी है। इष्वास पुं । ३ उद् वह् , परि नी, उप यम्, इस्ते इ । ४--४ पीडितं पर्यव्वज्ञत पर्यरमत, आश्चिलव्यत, उपागृहत् मित्राणि । ५ आर्त-नि० । ६—६ शश्वदुदायुधा आसन् । ७—७ परकीयां सम्पदमभ्यस्यायन् । ८—८ अपतन् , पापे मागिनोऽभवन् । ६ — ६ एकजाति, इषल--पुं० । १० अव शाह प०, अव चिप् ६ उ०, अवधीर् १० उ० ।

में उसका कृतज्ञ हूं। १७—हमने ऋषि से 'नम्र निवेदन किया' कि ऋष हमें धर्म का 'व्याख्यान करें। १८—उन्होंने वीरता दिखाई और शत्रु को हरा दिया। १६—यदि तुम आसानी से परीक्षा में उत्तीर्ण हो सकते थे, तो तुमने शिक्षक क्यों रक्खा। २०—यदि वह साग का साग रुपया दे सकता था, तो उसने 'दिवाला क्यों दे दिया'।

सं फेत - शाङ्करं धनुरानमय्य रामो जनकात्म जां सीतां पर्यशायत् (उदबहत् , उपायच्छत) । २ - विदेशं प्रस्थितोऽसौ निर्भरं सुद्धदः कण्ठ श्राश्लिष्यत् । यहाँ 'सुहृदः' द्वितीया बहु० है । 'करुठे' सप्तमी एक० । ३-श्राधिकरिणकोऽभियुक्तानां षडव्दान् कारावासमादिशत्। ७ – यशिस तेऽलुभ्यन्, परं तन्नाप्नुवन्। लुभ् ४ प०, गृघ् ४ प० ग्रकर्मक हैं, ग्रतः 'ते यशोऽलुभ्यन्' ( ग्रग्ध्यन् ) ग्रशुद प्रयोग है। ४-देवा असुराश्चास्पर्धन्त (देवानसुरा अस्पर्धन्त, देवैरसुरा अस्प र्धन्त )। स्पर्ध धातु सकर्मक ग्रीर ग्राकर्मक भी है। दोनों प्रकार के शिष्ट प्रयोग देखे जाते हैं। १०-ते कीलकेऽधं (शिवके तुरङ्गमं) यद्या विश्रमितुमयुः। यहाँ 'कीलकेन' प्रयोग व्यवहार विरुद्ध है। अयुः = अयान्। वैकल्पिक रूप है। ११--सर्वे तेषां पाष्मानोऽपूयन्त सद्धिः सङ्गेन । १२--क्रमेखा जीर्याम करण-वैकल्यं चायाम । १४--यदच्छ्या ग्रहं गच्छंस्तेनाहं मार्गेऽमिलम् । यह स्मरण रखना चाहिये कि मिल् अकर्मक है, अतः 'तमहममिलम्' अशुद्ध है। इस १४ वें वाक्य का इस प्रकार भी अनुवाद किया जा सकता है -- गच्छन्नहं पथि तेन समापद्ये ऋथवा गृहं गञ्छता मया स पथि समापत्या दृष्टः। १५--ते मां बलादिमं प्रदेशमत्याजयन्। एयन्त त्याजि श्रीर प्राहि धातुश्रों की द्विकर्मकता भी शिष्ट-संमत है। 'प्रदेशं त्यक्तुमवाधन्त माम्' यह संस्कारहीन होने के कारण त्याच्य है। १६-- स वैद्यकाष्ययनाय मां प्राचीदयत्। यहाँ 'वैद्यकमध्येतुम्' ग्रशुद्ध होगा । १८—ते पराक्रमन्त<sup>४</sup> द्विमतश्च पराजयन्त । १६—यदि त्वया परीचा सुपतरा ( सहेलं शक्योत्तरीतुम् ) तदा किमर्थं शिच्कमयुङ्क्थाः ।

१—१ वि इप्। २-- अनु + शास्, वि + आ ख्या, वि + आ कृ । २--- ३ ऋग्ताशोधनान्त्मतां किमिति राजदारे न्यवेदयत्। निर्धनत्वं कथमुद्दधोषयत्, अकिंचनत्वं किमिति व्यानक् । ४---यहाँ 'उपपराभ्याम्' से उत्साह अर्थं में आत्मनेपद हुआ है ।

### अभ्यास--१२

( जङ् लकार )

?--यदि इस किले के सिपाही दो महीने और 'डटे रह सकते घे', तो उन्हें भोजन सामग्री क्यों न भेजी गई। २--प्राचीन काल में तर्चाशाला विश्वविद्यालय में दूर २ के देशों के नवयुवक विद्या प्राप्त करने खाते थे। स्रौर स्रनेक विद्यास्रों, कलास्रों स्रीर शिल्रों में सुशिचित किये जाते थे। र--उसे तो इतना भी ज्ञान न था कि दो और दो चार होते हैं, इसिलये सर्जन घोषा खाता था श्रौर ग्रानादर<sup>भ</sup>पाता था। ४--जय उसे पता लगा कि उसने मुक-हमा जीत लिया है, तव उसने अपने मित्रों हैं मिठाई बॉटी। ५--जब श्रमियुक्त ने देखा कि उसके सम्बन्धियों ने मुकदमा चलाने के लिये वकील कर लिया है तो उसने दोषी होना श्रस्त्रीकार कर दिया। ६--जब हमने सुना कि हमारी उसने मूठी शिकायत की है तो हमने उससे यदला लेने की ठान ली। ७—जब साहुकार ने देखा कि उधार लेने वाला टालमटोल कर रहा है तो उसने दावा कर दिया। ८--क्या नाविक ने इन मनुष्यों को इस मगर-मच्छ वाली नदी को तैर कर पार करने से नहीं रोका था। ६-- अध्यापक ने पूछा--गंगा यमुना में मिलती हैं, या यमुना गंगा में। एक चतुर विद्यार्थी ने उत्तर दिया कि चूँकि मिलने के पश्चात् गङ्गा नाम रोष रहता है। ग्रतः यमुना गङ्गा में मिलती है। १०-- उसने मुफसे श्रगले सोमवार तक रूपया लौटा दैने का प्रण किया था पर पूरा नहीं किया। ११--इस दूकानदार ने मेरे तीन पैसे मार लिये श्रीर श्रागे के लिये उस पर मेरा विश्वास उठ गया।

संकेत--१--ग्रस्य दुर्गस्य योद्धारश्चेन्मासद्वयं रखेऽभिमुखं स्थातुं समर्था ग्रासन्, तदा मोज्यपदार्थास्तेम्यः कथं न प्राहीयन्त । ३--स नेदमपि व्यकान् नाद् द्वे च द्वे च पिखिते चत्वारि भवन्तीति । ग्रतः सर्वत्रावाज्ञायत । ५--यदाभियुक्तः प्रैस्तत, यन्मे सगन्धैव्यवहारे मत्पन्तमभिभाषितुमभिभाषको नियुक्तस्तदा स स्वस्थापराद्धताम् ( श्रागस्विताम्, दोपत्रसाम् ) ग्रापालपत्

१--१ प्रत्यवस्थातुमपारयन्। २--प्र हि प्रस्था एयन्त, प्र इष् एयन्त । ३--अवहार पुँ०। ४--४ मिन्नेभ्यः, वयस्येभ्यः (चतुर्थी)। ५--प्रतिज्ञा स्त्री०। प्रतिश्रव, संगर-पुं०। प्रति ज्ञा, श्रु, श्रा श्रु। संस्कृत में 'प्रण्' श्रव्द नहीं।

( अपाजानीत, अपाह नृत् )। ६—यदा वयमश्रुगुम ( वयमश्रुग्म ) तेनास्मानुहिश्यान्यथैव सविलापं विज्ञापिताः (अधिकृताः) तदाऽस्य प्रत्यपकर्तव्यमिति नो घीरजायत । ७—यदा वार्धुषिको व्यजानात् ( साधुः प्रत्येत् ) यद्धमणीं वाची भक्क्योद्धारशोधनं ( ऋणाविगणनम् ) परिहरतीति तदा स उं राजकुले न्यवेदयत् । द—कं कैवर्त ( नाविक ) एतान् मानवान् तरणेन सनकाया निम्नगायाः पारगमनान्न न्यवारयत् । 'नदीं तीर्त्वां समुत्तरितुं न न्यवारयत्'। यह वाक्य दुष्ट है । 'नदीं' यहाँ द्वितीया के प्रयोग से 'तीर्त्वां' का अर्थ पार ही लिया जायेगा। दूसरे यहाँ 'तुमुन्' का प्रयोग भी नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ 'न्यवारयत्' का कर्ता भिन्न है । १०—स आगामिनं सोमवासरं यावत् धनप्रत्यर्थं में प्रत्यश्रुणोन्न च प्रतिअवमरद्यत् । ११—एव आपित्वां मां प्रयात्रयादवञ्चयत ।

### अभ्यास---१३

( लङ्बकार )

१-मेले में इतनी भीड़ थी, कि दम घुटा जाता था। कई एक बच्चे और खूढ़े कुचले गये और बीखियों खियों वेहोश हो गईं। २—में उसकी बात को सुनकर हँसे बिना न रह सका। ३—उसके दाहिने गिट्टे में भोच आ गई। ४-मेरी वाँह उतर गई है, और मुक्ते असहा वेदना हो रही है। ५-उसके सम्बन्धियों ने उसपर कलंक' का टीका लगाने में' कुछ' उठा न रक्खा'। पर उसने अपने' कुल की लाज बचा ली'। ६-इत्यारे ने बच्चे का गला घोंट कर उसे मार डाला। और उसके भूषण उतारकर चम्पत हो गया। ७—गहलवानों ने लँगोट कस लिये और अखड़े मूषण उतारकर चम्पत हो गया। ७—गहलवानों ने लँगोट कस लिये और अखड़े में उतर पड़े और चिर तक कुश्ती लहते रहे। ८—अन्त में अंग्रेजों की मेद-नीति का जादू चल गया और देश के कोने कोने से मुसलमानों ने विभाजन की माँग की, जिसके परिणाम स्वरूप कांग्रेस को विभाजन स्वीकार करना पढ़ा। १०—बालक वैलगाड़ी के नीचे आकर मर गया, जिसफर पुलिस ने गाड़ीवान की पकड़ लिया। ११—उस राजा ने पासवाले देश पर कई आक्रमण किये, पर वह हरवार पराजित हुआ। १२—जिस सन्दूक का ढक्कन टूट गया था,

१--१ तं दूषिवतुम् । २--२ सर्वातमना प्रायस्यन् । ३-३ रिचतं कुलयशः।

उसकी सब चीज़ें चूहों ने कुतर डालीं। १३ - वह इस प्रकार जोर से रोने लगा, मानो उसे बहुत अधिक दर्द हो। १४-- प्रताप ने लड़ते २ मर जाना ठीक समक्ता, पर अकदर की अधीनता स्वीकार न की। १५ - सुम्हें इस दूकान से सेन देन बन्द किये कितना समय हुआ।

संकेत—१-मेलक (महोत्सवे) एतावाझनसंवाधोऽभवद् यच्छ्वसितुमिप नालभवत । २—तद्वचो निशम्य हासं नियन्तुं नापारयन् । ३—
दिख्यास्तस्य गुल्फोऽभिहतसिध्यभवत् । ४—मम भुजा विसंहिता, श्रसहारश्च वेदनामन्वभवम् । संस्कृत में भुज श्रीर वाहु दोनों पुंल्लिंग तथा छोलिङ्ग हैं । ६—जालमः शिशो। करछं निपीड्य श्वास्त्र निस्ध्य तं व्यापादयत् ।
७--वद्धपरिकरा मङ्का श्रद्धवाटमवातरन् चिरं च नियुद्धमयुध्यन्त । यहाँ 'नियुद्ध' युद्ध-विशेष है, युद्ध सामान्य नहीं । श्रतः समानधातु से वने हुए
कियापद के होने पर 'कर्म' का प्रयोग निदींष है । १०—कम्बलिवाह्यकेना कान्तोऽर्मक उपारमत् (समितिष्ठत, व्ययद्यत ) । ११—स मृपितस्यान्तवर्तिनं नीवृतमसकुद्वास्कन्दत्, परं प्रतिवारं पराभवत् । १२—यस्य समुद्गकस्य (मङ्ग्षायाः ) पिधानममज्यत, तस्य सर्वानर्थानाखवो न्यकृत्तन् । १३—स तयोचैः प्रारोदत् , यथासी महत्या पीडया शस्त इवासीत् । १४—प्रतापोठकवरेषा सममायोधनेनात्मनो निधनं वरमपश्यत् , न पुनस्तदायत्तताम् ।
१५—श्रद्ध कियान् कालोऽनेनाप्रयोन संव्यवहारं त्यक्तश्रस्ते (इतः कियति काजे त्वमनेनाप्रयोन संव्यवहारं त्यक्तश्रस्ते (इतः कियति

### अभ्यास-१४ (बङ्बकार)

१—-नौकर को सारी रात जागना पड़ा कारण कि नगर में अपनाह फैल गई थी कि बाहर से चोर आये हुये हैं। २~-इस निर्धन मनुष्य को अपनी सम्पत्ति वापिस लेने के लिये बहुत संकटों का सामना करना पड़ा । वर्षों के पीछे उसका यत सफल हुआ। ३—-नटखट बालक ने मधुमिन्खयों के छत्ते को

१—- भुज श्रीर बाहु दोनों ही पुंक्षिक्ष श्रीर स्नीलिक्ष हैं। स्नीत्विविवक्षा में टाप् होने पर 'भुजा' रूप होगा। २—२ प्रत्यापत्तुम्, प्रतिलब्धुम्। ३-बहूनि कुच्छ्राएयन्वभवत्। श्रवशम्, श्रकामतः, श्रनिच्छ्या श्रादि शन्दों की ऐसे स्थलों में श्रावश्यकता नहीं। च्यवहार इसका समर्थन भी नहीं करता।

हाथ लगाया ही था, कि मिक्लयों ने उसे डंक मार मार कर व्याकुल कर दिया। ४ - वर्षा का होना था कि चारों श्रोर मेंडक टर्राने लगे। ५-वह धोड़ा जिसे साईस सिधा रहा था, उसके हाथ से छूट गया श्रीर भाग निकला। ६-- कल श्रधिक ठएड के कारण मुक्ते वहुत अधिक' जुकाम हो गया'। श्रीर थोड़ा सा ज्वर भी। सारा दिन सिर चकराता रहा। ७--कुत्ते एक हड़ी पर लड़ पड़े, श्रीर उन्होंने एक दूसरे को खूब घायल किया । 🖛 अब मैंने देखा कि ठेकेदार अपनी प्रतिज्ञा से फिर रहा है तो मैंने उसे बहुत फटकारा : ६--रायसाहिय लाला लद्दमणुदास ने ऋपनी स्थिर व ऋस्थिर सम्पत्ति की एक ट्रस्ट के ऋथीन कर दिया और अपने उच्छुङ्खल लड़ कों को जायदाद में कुछ भी भाग नहीं दिया। १०- जब दीपक का तेल समाप्त हो गया तो बह बुक्त गया। ११ — जब चोर ने देखा कि घर का स्वामी जाग उठा है तो वह दुम दवा कर भाग गया। १२ - मूसलाधार वर्षा होने के कारण मैं घर से शीध नहीं चल सका श्रीर कालेज में आध धएटा लेट पहुंचा। १३-इस हुद मनुष्य के जीवन में बहुत उतार-चढ़ाव आ चुके हैं। इससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। १४ - कल में सौभाग्यवश वाल बाल बचा। मेरे दायें पॉव के पास से साँप सरकता हुआ निकल गया। १५ — डाकुओं को फाँसी की आजा हुई। १६ - इपड़ा सस्ता हो गया है, पर सोने का भाव खूब बढ़ रहा है। १७--ज्योंही परदा उठा', उपस्थित लोगों ने हर्ष से तालियाँ वजाई'४ श्रीर सारा हाल गुँज उठा।

संकेत-नियोज्यः 'सर्वरात्रमवश्यमजागः', नगरे ह्यप्यत प्रवादो बाह्यतश्चीराः समागता इति । ३—चपलो वालः चीद्रपटलं यावदेवास्पृशत् तावदेव समधुमिच्छिकाभिदंशौर्व्याकुलीकृतः। ४-वृष्टमात्रे देवेऽभितः प्रारटन् मेकाः। (विरवि-तुमारमन्त मराष्ट्रकाः)। ५—यमश्वमश्वपालो व्यनयस्य वलगाभ्यो निरमुज्यत दिशश्चाभजत । ७—श्वानोऽस्थिशकलेऽकलहायन्त, श्रन्योऽन्यञ्च गर्हितम् च्यवन् (श्रिच्यवन् )। ८—यदाहमजानां कृतसंविजनो वितथप्रतिज्ञोऽभव-विति, तदाहं तं बलबदुपालभे। ६--राजमान्यः श्रीलच्मण्दासो निजां स्थिराम्मस्थिराञ्च सम्पदं (स्थास्तु चरिष्यु वार्थजातम्, स्थावरं जङ्गमं च वस्तुनिवहम्)

१-१ त्रतितरां प्रतिशीनोऽभवम् । २ —ितरस्करणी, जवनिका, (यवनिका), प्रतिशीरा—स्त्री० । ३—संद्धता । ४—४ तालानददुः । ५ —५ कृतस्नां निशां जागरामकरोत् (प्रजागरमसेवत )।

न्याससमितौ समापैयत् सुतांश्रोद्वृत्तान्दायाद्ये निरभजत् । १० — 'स्नेहृद्यये' निरवाहीयः । ११ — यदैकागारिको गृहपति जागरितमपश्यत्तदा भीतवत् सहसा-पाकामत् ( तदा भीतवत् तेनापवाहित श्राहमा ) । १२ — चारासारैरवर्षद् देव इति नाहमाशीयो गेहात् प्रयातुसुदसहे । १६ — एव स्थिवरो बहुशः समृद्धि न्यृद्धि चाष्नुत ( श्रयं जरठो वाराननेकान् पतनसमुन्द्धायौ समवेत् ) । श्रहींऽयम-स्मान्वहृपदेष्टुम् । १४ — ह्योऽहं देवानुमहेण कथं कथमपि जीवितसंशयादमुन्ये पादोदरो मत्पादान्तिकादत्यसर्पत् । १५ — ह्यस्टाका उद्वध्य मार्थन्तामित्यादि-श्रम्भिकृताः ।

### अभ्यास--१५

( वह ्बकार )

१——कुमारी मोहिनी का गीत समाप्त ही हुआ था कि उपस्थित लोगों ने कहा—'एक वार और', 'एक बार और'। २——आधी' रात' को सम्बन्धियों से बातें करते करते रोगी ने दम' तोड़ दियां। ३—वह परीचा के दिनों में दस्य बारह घरटें काम किया करता था तो भी नहीं यकता था। ४——जब में पाठशाला गया, तो छुट्टी' का घरटा' बज रहा था। लड़के कमरों से भागे १ बाहिर आ रहे थे। कोई चीखता' था, कोई सीटी' बजाता था', और कोई खुशी' के मारे फूला नहीं समाता था'। ५—हिरन छुलों गे' मारता हुआ मेदान के पार निकल गया '। ६—वह लड़खड़ाता हुआ चट्टान से नीचे औंचे मुँह गिर पड़ा और उसका अंग २ टूट गया। ७—यह वह कहानी है जो दस' वर्ष पहले मैंने सुनी थी'। ⊏—पची आकाश में इतना ऊँचा उड़ गया कि देखते ही देखते आँखों से आभक्त हो गया। ६——राजपूत ऐसी वीरता से लड़े कि उन्होंने शतु' के छुकके छुड़ा दिये '। १०—सन्तरों को देखते ही उसके मुँह में पानी भर आया। ११—वर्षमान विह्वव्यापी युद्ध आरम्भ ही हुआ था कि दूकानदारों ने प्रत्येक वस्तु की कीमत

१—-१ यदा तैलिनिषेकोऽवास्यत्तदाः । २--२ निशीथ, अर्धरात्र— पुँ० । ३—- १ प्रागानमुञ्जत् । ४--४ दशद्वादशा होराः (द्वितीया) । ५-५ स्त्रमध्यायघरटा । ६-चीत्कारशब्दमकरोत् । ७--७ शीश्शब्दमकुरुत । ६-६-प्रमदेन परवानासीत् । ६--६ प्लयमानः । १०--१० निकर्षणयस्यकामत् । ११--११ यामितो वर्षदशकेऽश्र्यायम् । १२--१२ स्ररीन्हतोत्साहान् व्यवधुः ।

दुगनी क्या चौगुनी से अधिक कर दी। १२ — वह 'वहती नदी में' कूद पड़ा श्रीर ह्वते वच्चे की वाहिर निकाल लाया। १३ — पिता श्रपने इकलौते' पुत्र की हत्या का समाचार सुन कर' हक्का' वक्का रह गया श्रीर लम्बी चिन्ता में पड़ गया'। १४ — उसने चित्र उलटा लटका दिया'।

संकेत—१ कुमार्या मोहिन्या गीतेरवसाने संनिहिता जना भूयोपीति साम्रेडमाचत्तत । ५—उत्प्लयमानो मृगः त्तेत्रस्य पारं निरगच्छत् ( निर्ययौ )। ६—प्रस्त्वलनसौ प्राव्णोऽवमूर्थाऽधोऽपतत् ( अश्रद्रयत् ) श्रद्धभङ्गं नाध्यगच्छत्। ८—विहङ्गमो विहायस्यैवमुचैक्दडयत यत्प्रस्यत्त्मीत्त्यमाणोऽपि परोच्चोऽभवत्। १०—नारङ्गाणि दृष्ट्वैव स तेषु भृशमञ्जग्यत् (तस्य दृन्तोदकसंप्लवोऽभृत्)।

#### अभ्यास---१६

#### (लट् बकार)

१—में जाता हूं और बच्चे को खोजता हूं। २—यदि गुरुजी श्रय श्रा जायें तो (इम श्राशा करते हैं कि) हम ध्यान लगाकर पढ़ लेंगे। ३—मुफे निश्वास है वह तुम्हारी पूरी सहायता करेगा। ४—उसके घर पुत्र जन्मेगा जो (पुत्र) श्रानिष्टोम यज्ञ करेगा। ४—-श्रागामी पूर्णिमा को एक बड़ा त्यौहार मनाया जायगा। ६—में 'इस वर्ष' गर्मा' की छुट्टियाँ कश्मीर' में ही काटूँगा। ७—श्रजैसा करोगे, वैसा मरोगे (जैसे बोश्रोगे, वैसा ही काटोगे)। द—यदि वे उलटी राह पर जायेंगे तो श्रवश्य हानि उठायेंगे। ९—यदि तुम कृष्ण महाराज को प्रणाम करोगे तो स्वर्ग को जाश्रोगे। १०—सुफे भय है तुम्हारे घाव देर से भरेंगे, वरसात भी निकट है। ऐसे घाव वरसात में खराब हो जाया करते हैं। ११—

१-१ वहन्त्यां वाहिन्याम् , स्रवन्त्यां स्रवन्त्याम् । २-२ एककस्यात्मजस्य घातं निशम्य । इतो ममैकस्तन्ज इति वृत्तमुपलभ्य । 'हत्या' का समास के उत्तर पद के रूप में ही प्रयोग हो सकता है। स्वतन्त्र रूप से नहीं । 'जनहत्या' कह सकते हैं, पर जनानां हत्या नहीं। 'समाचार' बृत्तान्त स्त्रर्थ में संस्कृत साहित्य में नहीं मिलता । ३--३ विस्मयेन विधेयीकृतश्चिन्तासन्तानैकतानो ऽभवत् । ४--४ प्रतिलोमं (विपरीतम्) स्रवालम्बत । ५--५ ऐषमः - स्रव्यय । ६--६ नैदाषमनध्यायम् (द्वितीया) । ७--काश्मीरेषु ।

यह 'गरम श्रफवाह' है कि समाट् इस वर्ष शरद् में भारत पथारेंगे। १२—
पञ्जाव व्यवस्थापक-सभा की बैठक इस सप्ताह होगी, श्रीर उसमें कुछ श्रावश्यक
विषयों पर वाद विवाद होगा १३—वह शीघ्र ही शिच्चा में श्रपने वहें भाई
से श्रागे निकल जायगा। १४—यदि बुधवार की छुटी हुई, तो हम सव
सिनेमा ( चल चित्र ) देखने जायेंगे। १५—क्या श्राप पञ्जाब व्यवस्थापक
सभा के सदस्य-निर्धारित होने के लिये हमारे इलाके से खड़े होंगे। १६—
यह धोवी सप्ताह में एक बार करड़े ले जाया करेगा श्रौर धोकर चार दिन में
लीटा दिया करेगा। १७—चपरासी 'मेरी डाक' मेरे मकान पर प्रतिदिन
सायंकाल ४पहुंचाता रहेगा । १८—सहायक सेना पहुंचने पर पहले शत्रु ने
किले पर श्रिषकार' प्राप्त कर लिया होगा'।

संकेत — लृट् लकार सामान्यतः भविष्यत् मात्र की क्रियाओं की स्चित करता है। विशेषतः उन क्रियाओं को जिनका 'श्राज' से सम्बन्ध हो।

१-उदाहरणार्थ-में जाता हूँ श्रीर बचे को खोजता हूँ 'यास्यामि विचेष्यामि च जातकम्' में श्रां की घटना का निर्देश है। यहाँ भविष्यत् का निकटवर्ती वर्तमान काल है। यहाँ लट् का प्रयोग भी साधु होगा। २—उपाध्यायश्चेदिः दानीमागमिष्यति एते युक्ता श्रध्येष्यामहे। यहाँ 'श्राशा' (श्राशांसा) शब्द के द्वारा कही जानने से गम्यमान है, परन्तु यदि 'श्राशांसा है'' (श्राशांसामहें) का प्रयोग किया जाय तो लुट् की जगह विधि लिङ् का ही प्रयोग करना होगा। ४—तस्य पुत्रो जनिष्यते याऽनिष्ठोमेन यद्यते श्राः। ५ स्त्रागमिनी पूर्णिमा महतीरसवेनामिनन्दिष्यते। =—यदि तेऽसमार्गमिनिवेद्यन्ते तदाऽवश्यं प्रलेष्यन्ते। दि श्राः। १० श्राशङ्के ज्ञतानि ते चिरेण संरोद्यन्ति। श्रदूरे च वर्षाः। वर्षासु चैयंजातीयकानि व्यानि विकियन्ते। इह् भ्वाः पः। १५ श्रद्भित्वाम्त्रप्रस्मत्मान् प्रतिनिधिः सन् व्यवस्थापिकायाः पञ्चापपिषदः सदस्य इति निर्वाचितन्मात्मानमेषिप्यसि १

१--१ बहुलः प्रवादः, विस्तमरा किंवदन्ती । २--२ श्राग्रजमितकिमिध्यति (श्रितिशियिष्यते) । ३---३ मनाम्ना प्राप्तं लेखम् (हितीया) । ४---४ हारिय-ष्यति । ५---५ वशे करिष्यति, हस्ते करिष्यति, श्रिभिकरिष्यति । अयह जुट्का भी विषय है ।

#### अभ्यास-१७

( घृट् चकार )

१--यदि वह दाई स्रोर जायगा तो गढ़े में गिर पड़ेगा। २--सजनन उस के दुर्व्यवहार के कारण उसकी निन्दा' करेंगे। श्रीर उससे बोलचाल छोड़ देंगे। ३-पिताची तुम्हारी 'सफलता का समाचार' सुन कर 'प्रसन्न होंगे। श्रीर तुम्हारे छोटे भाई की असफलता की सुनकर नाराज होंगे। ४—यदि तुम फिर कभी इस प्रकार वोले तो तुम्हारी खैर नहीं । ५--श्करान रूपी नाव की सहायता से तुम सब पापों को तर जात्रोगे । ६—तुम चावल पकाश्रो। मैं<sup>५</sup> इन्घन लाता हूँ । ७ — तत्त्वदर्शी ज्ञानी लोग तुम्हें ज्ञान का उपदेश करेंगे । इ.— क्ष में तुम्हारे लिये उस कर्म की व्याख्या करूँ गा, जिसे जानकर तुम पाय से छूट जास्रोगे। ६-- अध्यासी स्रपनी प्रकृति के स्रानुसार व्यवहार करते हैं, केवल हट क्या करेगा। १० - पञ्चाङ्ग के देखने से पता चलता है कि कार्तिक के पूर्णिमा के दिन चन्द्रमा को प्रइण लगेगा। १२-कृष्ण ! तुम्हे याद है कि इम कभी गोकुल में रहते थे और वहाँ स्वेच्छा से जमुना तीर पर विहार कहते थे। १३--मेरे समान गुणों वाला कोई व्यक्ति कभी जन्म लेगा, समय की कोई सीमा नहीं श्रीर पृथ्वी भी बहुत विस्तृत है। १४-यदि तुम श्चपने लड़कों का ध्यान न करोगे, तो वे अवश्य विगढ़ जायेंगे। १५-- भुके भय है कि सहायता पहुँचने से पहले किले की 'सारी खाद्य सामग्री समाप्त हो चुकी होगी । १६ --- क्या इस सप्ताह से पहले सारे कैदियों को गोली से उड़ा दिया जायगा ? १७--- प्राज ईशोपनिषद् के कुछ एक मन्त्रों की व्याख्या होगी , स्रौर गीता के ग्यारहवें स्रध्याय का पाठ होगा ।

संकेत--१ यदि स दिल्लोन यास्यति गर्तं परस्यते ( स्नवटं पतिष्यति )। ४--यद्येयं पुनर्वेद्यसि न त्वं भविष्यसि । १० - कार्तिन्यां चन्द्रो ग्रसिष्यते प्रदेश ( चन्द्र उपप्लोध्यते, उपरङ्दयते, चन्द्रोपरागो भविष्यति )। ११--

१—निन्द् म्वा॰, गर्ह भ्वा॰ आ॰, अव द्विप्। २—२ सिद्धिवृत्तान्त--पुँ॰। ३ प्रसद्, नन्द्। ४ कोपं ब्रहीष्यति। ५—५ एघ आहरिष्यामि। इन्धन, इध्म, एधस्—नपुँ०। एघ पुं०।

६--६ सर्वा खाद्यसामग्री पर्युपयुक्ता भविष्यति। ७--७ व्यास्यास्यते (व्यास्यायिष्यते)। ८ वाचियव्यते।

एतायद्विध निर्दिष्टा दोषाः प्रतिविधास्यन्ते (निर्घानिष्यन्ते )। १२—स्मरिष्
कृष्ण्! गोकुले वरस्यामस्तत्र च कालिन्दीकूले विहरिष्यामः। यहाँ लृट् भूतकाल
की क्रिया का निर्देश करता है। १४—न चेदवेचिष्यसे तन्जान् (न चेत्साधु चिन्तियिष्यसि सुतान्) श्रसंशयं ते सत्त्रथाद् अंशिष्यन्ते (अंशिष्यन्ति)। अंश् भ्वा० आ, दिवा० प० है। कोष्ठक में दिया गया रूप दिवा० प० का है। १६—श्रप्येतस्मात्सप्ताहादर्वागेवासिद्धा श्राग्नेयचूर्णेन 'निस्दियिष्यन्ते। श्रासिद्ध च बद्ध, कैदी।

#### अभ्यास---१८

### ( बट् बकार )

११—पॉन छः दिन में हम स्वयं वहाँ जार्येंगे और सारी बात की पड़ताल करेंगे। २—नया तुम मुक्ते कल दोपहर मेरे घर पर मिल सकते हो ! मुक्ते तुमसे कुछ निजी वार्तें करनी हैं। ३—-यदि वृष्टि होगी तो 'अनाज बोर्येंगे', नहीं तो अन के यूँ ही समय निकल जायगा। ४—-गरमी की ऋतु आयेगी तो हर जगह धूल उड़ाती हुई गरम हवा चलेगी और कई जगह जोर की आँधियाँ आवेंगी। ५—कुम्म के मेले पर लाखों आदमी 'इकट्ठे होंगे'। वह दृश्य देखने योग्य होगा। ६—यह सुनकर अध्यापक तुम से वह विगड़ेगा, इर है कि तुम्हें पीटे भी। ७—में यह पुस्तक तुम्हें एक पश्ति पर वापिस दूंगा और यह यह कि तुम मुक्ते अपनी "काशिका" चार दिन के लिये दो। —क्या आप अपने दर्शनों से मेरे घर को पिवन करेंगे हैं मेरे बन्धु कई दिनों से आप से मिलना चाहते हैं। ६—यदि तुम इस गहरे तालाय में उतरोंगे तो ड्यू जाओंगे। १०—शब्दों द्वारा न कही हुई बात मी समक्त में आ जायगी, यदि त् युद्धिमान् है। क्योंकि दूसरों के संकेत को समक्त लेना ही बुद्धि का फल है। ११—वह बाहाण है, वह इतने से ही

१—निपूर्वक सुद् के 'स्' को 'प्' करना अशास्त्रीय। पर बहुत जगह किया हुआ मिलता है। २—२ बीजानि वप्स्यामः बीजवापं करिष्यामः, बीजा-करिष्यामः चेत्राणि । ३—३ सम्-इ, सम् अव-इ, सम् वृत्। ४—४ त्वां भूयोऽभिकोत्स्यति । ५—५ एकेनाभिसन्धिना । ६—संनिधिना । ७—सत् इ, सम् भ—िण्च्, पू।

प्रसन्ते (सन्तुष्ट) हो जायगा'। १२—धर्म तुम्हारी रच्चा करेगा, श्रीर कुछ भी साथ नहीं देगा। १३—उस समय में बिल्कुल अनेला' या, अतः क्या कर सकता या। १४—वह उसका ऋणी है, अन्यया वह उसकी सहायता न करता। १५—यदि तुम अपने 'आश्रितों के साथ अधिक नम्नता से बर्ताव करोगे', तो सबके प्यारे वन जाश्रोगे। १६—हम आज वा कल कलकत्ता जायेंगे, पर निश्चित नहीं।

सकेत—१-पञ्चपैरहोभिर्वयमेव तत्र गमिष्यामः सर्वे च इराजातं स्वयमे-वानुसन्धास्यामः। २--अत श्वो मध्याहे मां मे गेहे द्रस्पिषः १ १-यदि गम्मीरिममं हदमवगाहिष्यसे ( श्रवधास्यसे ), निमङ्स्यिषः। यह स्मरण रखना चाहिए कि श्रव् गाह् सकर्मक है, श्रतः सप्तमी एकवचन का प्रयोग 'हदे' श्रशुद्ध होगा। १०-श्रनुक्तोऽपि गंस्यवेऽर्थः सुधीश्चेदिस । परेङ्गित-शानफला हि बुद्धयः। ११-तदैकलोऽहं कि करिष्यामिश्च । ११-उपकृतोऽसौ तेन ( स तिस्मन्नुपकारमारं वहति ), श्रन्यथा न तस्य साहाय्यं करिष्यति। १६-श्रय श्वो वा कलिकातां प्रति प्रयाख्यामः ( श्रभियास्यामः ) परिमदं व्यवसितं न । यहाँ बुद्लकार का प्रयोग नहीं कर सकते।

### श्रभ्यास--१६ ( स्टर् बकार )

१—इस प्रकार तुम अपनी नाक कटवा लोगे। नाक कट जाना मृत्यु का दूषरा नाम है। २—यह कपड़ा देर तक नहीं चलेगा । क्योंकि पुराना प्रतीत होता है। ३—यदि तुम अपना अमूल्य समय इस प्रकार खेल-कूद में भगवाओंगे, तो किसी न किसी दिन अस्वताओंगे। ४—क्या मोहन नवम श्रेणी में चल सकेगा ? पढ़ता तो कुछ नहीं। न जाने आठवीं श्रेणी में कैसे पास हुआ। ५—क्या इस इतिहास की पुस्तक से तुम्हारा काम चल जायगा ! नहीं। यह तो मध्यम कोटि के छात्रों के लिये कुछ उपयोगी

१—सम् तुष । क्षिपेसे स्थलों में जुट् के प्रयोग के लिये "विषय प्रवेश" देखो । २-म्रास्मना द्वितीयः, छायाद्वितीयः देवताद्वितीयः । ३-३-म्राश्रितेषु म्रदीयो व्यवहरिष्यिस चेत् । ४ निर्वह्, ग्रवस्था । ५ छप् चुरा० । ६—६ चिरं वा चिप्रं वा, गच्छता कालेन । ७ म्रनु ग्रुच्, म्रनु तप् (कर्मकर्तिरे) म्रनु शी स्रदा० म्रा० । ८ सम्यङ् निवोंद्वं चिम्प्यते (चंस्यते ) । ६-६ सेत्स्यिते तेऽर्थः ।

है और प्रश्नोत्तर रूप से लिखी हुई है। ६—यदि वह छः दिन निरन्तर अनुपरिश्वत रहा, तो उसका नाम स्कूल से काट दिया जायेगा। ७—जितना अधिक परिश्रम करोगे परीचा में उतने ही अधिक अंक प्राप्त करोगे। परिश्रम करोगे परीचा में उतने ही अधिक अंक प्राप्त करोगे। परिश्रम करोगे। परिश्रम करोगे। परिश्रम करोगे। ६——राजा को पता लगने से पहले ही वे नगर की देंट से हैंट वजा देंगे। ६——गर्मा की छुट्टियाँ समाप्त होने से पहले यह पुस्तक छुत चुकी होगी और वाजार में विकती होगी। १०—कल मुक्ते इस स्कूल में काम करते उन्नीस वर्ष सवा सात मास तथा पाँच दिन हो जायंगे। १९—श्रगले वर्ष तक इसी प्राप्त में शिल्पकारी स्कूल की आधार शिला रखी जा चुकी होगी। जिससे शिल्प सीखना चाहनेवाले विद्यार्थियों की कठिनाई दूर हो जायगी। १२—जैस सोचोगे वैसा ही बनोगे। १३——इस महीने की पचीसवी तारील को इमारी परीचा समाप्त हो जायगी और अगले महीने के चौथे सप्ताह में परीचा परिखाम निकल' जायगी और अगले महीने के चौथे सप्ताह में परीचा परिखाम निकल' जायगा। १४——जितना गुक हालोगे, उतना ही मीठा होगा। १५——यदि तुम कुछ कर दिखलाओंगे, तो तुम्हें परितोषिक मिलेगा।

संकेत—-१-एवं लोके लाघ्यं यास्यिस (इत्थं लोकसम्भावनया हास्यसे )। बहुमतस्य लाघ्यं नाम मरण्पर्यायः। ६--यदि सोऽनुचीनानि षडहानि नोपस्थास्यते, तदा पाठालयनामस्च्यां तन्नामधेयं रेख्या विलोपयिष्यते। ७--यथा यथा परिश्रमिष्यसि, तथा तथाऽभ्यधिकान् परीच्चायामङ्ग्रां स्थ्यते। । निह श्रमः फलविधुरो भवति । १०-इह पाठशाले कार्यं कुर्वतो मे श्र एकोनविश्रतिः समाः (एकान्विश्रतिं स्थरः) स्पादसम् मासाः पञ्च दिनानि च भविष्यन्ति । पाठशाल नपुं० है। पाठशाला स्त्रीलिङ्ग है। इसी प्रकार इयं गोशाला, इदं गोशालम् भी कह सकते हैं। ११--श्रिभमं वर्षं याविष्ठलपविद्यालयस्याधारशिला प्रतिष्ठापयिष्यते (प्रतिष्ठापिता भविष्यति )। १२--यो यष्ट्रद्भः स एव सः। यादशी भावना यस्य सिद्धमंवित ताहशी। १४--श्रिकस्याधिकं फलम्।

१-१ न हि अमोआयों मनति। २-२ राजोऽनिदित एव। ३-३ उद् सद् एयन्त। ४-४ अस्य मासस्य पञ्चनिशे नासरे। यहाँ 'तिथि' का प्रयोग नहीं हो सकता। कुळ लोग 'तारिका' शब्द की कल्पना करते हैं वह सर्वथा निम् ल है। ५--परि अन सो दिवा (पर्यवसास्यति)। ६--प्राकाश्यमेष्यति।

#### अभ्यास--२०

( खोट् लकार )

१-% यदि तुम्हारा यही निश्चय है, तो शस्त्र उठा लो। २-% में स्राप का शिष्य हूं, त्राप के पास त्राये हुए मुक्ते उपदेश दें। ३-३३ हे शकुन्तले ! क्राचार का अनुसरण करो। तुम्हारे मुंह से कोई ऐसी वैसी बात न निकले। ४---श्रीमन् ! क्या में अन्दर आ सकता हूँ श आइये, यह आप का घर है। ५-कुत। करके आप मेरे फन्दे काट डालें। मैं आपका चिर तक आभारी रहुँगा। ६- हे शकुन्तले ! भय छोड़ो श्रीर होश संमालो, ये तुम्हारी सखियाँ पियंवदा श्रीर श्रनस्या तुम्हें पंखा कर रही हैं। ७-श्राश्री किसी की हानि न पहुँचाने का वचन करें। ८-- क्षेत्र नम्रता, पूछताछ श्रीर सेवा भाव से उस (ब्रह्म) को जानो। ६-परमात्मा करे दुम अपने योग्य पति को प्राप्त करो स्त्रौर वीरजननी हो। १० — अभिमान को मार दो, इसे बड़ा शत्रु समभी। क्रोघ श्रीर लोभ छोड़ दो । ११ - अपनी वाणी पर काव पाओ, वाणी पर अधिकार और फज्ल बक-वास करने में भेद करना सीखो । १२-- श्राश्रो कुछ समय के लिये हम उसकी प्रतीक्वा' करें । १३-वेटा ! धीरज धरो, भय गया, अब डरने का कोई कारण नहीं। १४--यत के लिये तैयारी की जाय। नाना देशों के राजाओं की निमन्त्रण पत्र भेज दिये जायें। १५ — अक्षेत्रे अपनी इच्छानुसार वन से तपस्या का धन, तीर्थों का जल, समिधार्ये, फूल, तथा कुशा घास ले ऋार्ये । १६--अपनी आय को बढ़ान्त्रो । श्रीर खर्च को कम करो । इस प्रकार मुखी रहीगे, इससे भिन्न मुख का मार्ग नहीं १७ - जल्दी २ मत खात्रो, चना २ कर खात्रो; नहीं तो खाना हजम नहीं होगा। १८-- ४ अपनी पुस्तक का दसवां पृष्ठ खोलों हि ग्रीर दूसरे पैरे से पढ़ना शुरू करो । १६--नाव में सबसे पहले चहा, श्रीर सबसे पीछे उतरो । २० - - पहले उस्तरा तेज करो, श्रीर फिर दादी बनाश्रो ।

संकेत—४--म्रप्यन्तरायाख्यायं १ अन्तर् आ-या-लोट्। ५-छिन्धिनः पाशान् । यहाँ 'लोट् लकार' का प्रार्थना के अर्थ में प्रयोग हुआ है। 'कृपया' 'सक्तपम्' आदि शब्दों का लोट्लकार के होते हुए प्रयोग नहीं करना चाहिये। ६--सास्वसं मुख, प्रतिबुध्यस्व च। ६--आत्मसटशं भर्चारं लभस्व

१-पाश-पुँ० । २-प्रतिशा । ३ प्रति + ईन् , प्रति + पाल् , उद्+ईन् । ४-४ स्वं पुस्तकं दशमे पार्थे समुद्धाटय ।

( विन्दस्व ) आत्मसहरोन भर्ना युज्यस्व, वीरस्थ भव । यहाँ लोट् लकार आशीर्वाद के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है । १४—संभियतां यज्ञः । यहाँ लोट् लकार 'आजा' के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है । १६—आयं वर्धय व्ययं च हस्य (आयं प्रकर्ष, व्ययं चापकर्ष, आयसुपचिनु, व्ययं चापचिनु)। १८--सर्वप्रथमं नावमारोहत सर्वप्रश्चाच ततोऽवरोहत। २०—पूर्वं चुरं निश्च ( निश्चिनु ) ततः कूर्वं वप । निश्य शां दिवा० का रूप है और निश्चिनु शि स्वा० ३० का ।

#### अभ्यास---२१

( लोट् जकार )

१—महाराज—हे कञ्चिकन ! क्षेत्रपने कर्तव्य के स्थान पर चले जान्नो । कञ्चकी—जो महाराज की श्राज्ञा । २—यदि तुम चाहो तो यह काम समाप्त कर सकते हो । ३—मेरी' इच्छा यह है' कि श्राज श्राप मेरे घर भोजन करें, इस तरह हमें श्रापस में मिलने श्रौर विचार विनिमय करने का सुश्रवसर मिलेगा । ४—श्रापके लिये यह श्रच्छा श्रवसर है कि श्राप श्रपनी योग्यता दिखावें । ५—राजा ने श्रादेश दिया कि ब्राह्मणों को भोजन के लिये' यहाँ निमन्त्रित किया जाय । ६—कुछ' देर के लिये श्रपनी जवान थामिये', ज्यादा वकवक करना श्रच्छा नहीं होता । ७—कुछ भी हो में श्रपने कथन का एक शब्द भी वापिस' लेने को तैयार नहीं । द्र—क्षेत्रठो, जागो । श्रेष्ठ (श्राचायों) के पास जाकर ज्ञान सीखो । ६—मेरा घरोहर' वापिस' करो, श्रन्यथा में न्यायालय में दावा कर दूँगा । १०—अवहों का श्रमिवादन करने के लिए उठो । श्रीर उन्हें श्रादर पूर्वक श्रासन दो । ११—क्षराजा प्रजाश्रों के हित के लिये काम करे, श्रौर यथासमय वादल बरसे । १२—श्राचमन' करो, इससे तुग्हारा गला साफ हो जायगा । १३—उसे मोतिया'

१-१--कामो मे, कामये, इच्छामि। २-२--मोजनेन। ३-३-कञ्चित् कालं सन्दष्टिनिह्वो भव (नियच्छ वाचम, नियन्त्रय जिहाम्)। ४-प्रति + तम् + हु। ५-ग्राधि—पुँ०।६--प्रति + निर् + यत् चुरा०।७-७गुरून् प्रस्युत्तिष्ठ (ग्रभ्युत्तिष्ठ)। यहाँ 'श्रभिवादनाय' कहने की श्रावश्यकता
नहीं। क्रियापद के ग्रर्थ में ही यह बात श्रा गई। ८-श्रप श्राचाम। तेन
सवीत्कासो भविष्यति। ६-श्रनमस्य नेत्रपटलेन रोगेशा।

उत्तर श्राया है कृपया उसे घर तक पहुंचाने में सहायता करें । १४——
तुम चाहो तो जा सकते हो, श्रोर चाहो तो उहर सकते हो । १५—श्राश्रो,
इस घनी छाया वाले वृज्ञ के नीचे वैठें, यहाँ तो धूर ग्रा गई है। १६—-वाजार
से दो रिवये का श्राटा श्रीर श्राठ श्राने की सक्जी लाश्रो १७—-चार २ की
पंक्ति बनाकर खड़े हो जाश्रो। १८—-नौकर को कह दो कि मेरा बिछ्योना
बिछ्या दें, मुमे नींद श्रा रही है। १६—-दहकते हुए कोयले को चिमटे से
उठाश्रो श्रीर इकट्ठे करके पानी से बुभा दो। २०—पाश्रों को धुलाकर
बाह्ययों को श्रुज्ञ परोस दो।

संकेत—२—व्यवस्यतु भवानिदं कृत्यम् । ४—प्रधाधयतु भवान् स्वां योग्यताम् । यहाँ लोट् लकारं प्रा'तकाल' के ग्रर्थं में प्रयुक्त हुन्ना है । १४— श्रिप वाहि, श्रिप तिष्ठ। यहाँ लोट् लकार ''कामचारानुका'' के ग्रर्थं में प्रयुक्त हुन्ना है । १५—श्रस्य धनव्छायस्य , प्रव्छायस्य ) वृद्धस्याधितिष्ठाम, श्रातपा-कान्तोऽयमुहेशः । १६—ज्वलतोऽङ्गार, नंककशः कङ्कमुखेन (सदंशेन) धारय समुद्धा च वारिणा श्रमय । २०—पादनिर्धेजनं कृत्वा विप्रा श्रम्नेन परिविध्यन्ताम् । यहाँ 'श्रम्नेन' में तृतीया पर ध्यान देना चाहिये । ऐसा ही शिष्ट व्यवहार है । परिवेषय विग्रम्योऽन्नम् । एयन्त परिवेषि के प्रयोग होने पर ऐसी रचना भी हो सकती है ।

#### अभ्यास---२२

## (बोट् बकार)

१-- जुम्हारा मन धर्म में लगे। श्रीर छत्य में निष्ठित हो २-- प्रिये! मुक्ते उत्तर दो 'चुप क्यों बैठी हो'। ॐ क्या कुपित हो। २-- हे कुन्तीपुत्र! दिखों का पालन करो, धन वालों को धन मत दो। ४-- श्रपना मुँह खोलो, मैं श्रीपध डाल दूँगा। ५-- हे जुलाहे! मेरे लिये इस मूत की एक धोती बुन दो। ६-- ॐ राजा प्रजा की भलाई के लिये काम करे श्रीर धास्त्र-अवशा से बढ़े हुए किवयों की वाशी पूजित हो। ७-- हुपया दरवाजा बन्द कर दो, बहुत

१—१ एनं गृहं प्रापय। २—२—रूप्यकद्वयलभ्यं गोध्मचूर्याम्। ६— चतुर्गां पंक्तिभिः । ४-४-शयनीयं रच्यताम्। शय्याऽऽस्तीर्यताम्। ५--सम् ऊह् लयप्। यहाँ घातु को हस्य हुन्ना है। ६--६किमिति जोधमारसे, तृष्णीकां किमारसे। ७ सम् + द्व, न्नापि धा, पि + धा, दा।

तेज आँधी' चल रही है। द--% जो मान योग्य हैं, उनका मान करो, रात्रुओं को भी अनुकूल बनाओ और विनय दिखाओ। ६--अपने पिता की आज्ञा लेकर जाओ। १०--वाग में जाओ, कुछ फूल चुनो और भेरे लिये 'एक हार बनाओं'। ११--हे देवदत्त! तुम जुग र जीओ, तुम अपने आपको जोखम में डालकर मेरे बच्चे की जान बचाई। १२--रात उतर आई है। गौओं को गेशाला में बन्द कर दो। और द्वार बन्द कर दो। १३--तुम्हारे इस उत्साह पर विकार हो, इसने मेरा जीना दूमर कर दिया है। १४--तुम्हारे इस उत्साह पर विकार हो, इसने मेरा जीना दूमर कर दिया है। १४--तुम मनुष्य की पूर्ण आयु को प्राप्त होवो, जिससे तुम देश जाति और धर्म की सेवा कर सको। १५--विवश हुआ मनुष्य कमी जन्म लेता है, कभी मरता है और इस प्रकार आवागमन के चक्कर में पढ़ जाता है। १६--ध्यान रखो यह लम्पट हमारी वस्तुओं के पास न फटकने पाये। १७--आज का काम कल पर मत छोड़ो, इससे काम कभी समाप्त होने में नहीं आता। एक सावधान रहो, सात्रु तुम्हारी घात में है। १६--क्ष श्वेतकेती, ब्रह्मचर्य धारण करो, हमारे कुल में वेद न पहकर ब्रह्मवन्धु सा कोई नहीं होता।

संकेत-- । धर्मे ते धीयता धीः सत्ये च निस्तिष्ठतु । ४ - व्यादेहि मुखम् , सेक्याम्गीपधम् । ५ - तन्तुवाय ! मत्कृतेऽस्य सूत्रस्य शाटकं वय । ६ - गन्तुमिन्छ्रिस चेत् पितरमनुमानय (पितरमनुमानय याहि) । १४ - देवदत्त, पुरुषायुषं जीवतात् ( सर्वमायुरिहि ) । १३ - श्रवतीर्णा ( उपस्थिता ) रजनी, देहि (पिधेहि) च द्वाराण् । व्रजमवहिध गाः । १५ - जायस्व प्रियस्वेत्येवं संसरत्यवशो देही । १६ - पितजागृहि, श्रयं लम्पटोऽस्माकमुपकरण्जातं मोप-स्पत्ता । १७ - श्रवतं कार्यं शः करिष्यामीति माऽदः परिहर । १८ - सावधानो भव, शत्रुर्निमृतमवसरं प्रतीद्धते । १६ - वस ब्रह्मचर्यं श्वेतकेतो । यहाँ वस् का श्रर्थं श्राचरण करते हुए रहना है । जैसे भिद्धामटे - यहाँ श्रद् का मागते हुये घूमना है । श्रतः वस् के श्रन्दर छिपी हुई चर् षातु का कर्म होने से ब्रह्मचर्यम् में द्वितीया हुई । वस = चरन् वस ।

अभ्यास—२३

( लोट् लकार) १--म्यास्रो, हम इस मकान' का सौदा करें'। २-- नकली वस्तुस्रों'

१-वात्या स्त्री॰ । २--- २ मालां प्रयान । हार संस्कृत में मुक्ताहार की कहते हैं । ३-३ इदं गृहं क्रीग्राम । ४-ग्रनुकृतिनिवृ तेषु वस्तुषु ।

से सावधान रहो । 'श्रसली माल पहचानने के लिये' हमारी मोहर' देखो । र—वच्चों को मेरी श्रोर से प्यार श्रोर बड़ों को नमस्कार । ४—पहले बात को तोलो श्रोर फिर मुँह से बोलो । ५—पहाँ से सीचे जाश्रो, सहक के श्रन्त में जरा दिहनी श्रोर मुहकर दस कदम चलकर ठहर जाश्रो । ६—संचित उत्तर दो, इधर उधर की गण मत हाँको । ७—तुम्हारे वास्ते में क्यों कर श्रपने नाम को बट्टा लगाऊँ । द—इस श्रत्याचारी को गर्दन से पकड़ो श्रोर बाहिर निकाल दो । ९—तुम मानो या न मानो, सच बात तो यही है । १०—किसी की 'चुगली मत करो, यह कायरता है । ११—या तो मुक्ते किराया दो या मकान खाली कर दो । १२—हमारी प्रसन्तता के लिये दो चार कौर खा लीजिए । १३—दिये को फूँ क मार कर बुक्ता दो, प्रकाश में नींद नहीं श्राती । ४—हे देव ! मेरे अपराधों को चमा करो श्रीर मुक्ते घोर नरक से बचाश्रो । १५—यहाँ जूती उतार दो । इससे श्रागे देव मन्दिर की भूमि में जूता पहने हुए नहीं जा सकते । १६—शीतल सुगन्धयुक्त पवन चले श्रीर सन्ततों के सन्ताप को हरे । १७—च्या भर सो जाश्रो, श्रीर चैन पालो ।

संकेत-१—श्रस्य निवेशनस्य क्रयविकयसंविदं करवावहै। ३--बाला मद्रचनाल्लालनीयाः, वृद्धाश्च नमो वाच्याः (प्रणिति वाच्याः )। ५—स्थाना-दस्मात् प्रगुणं गच्छ, राजमार्गस्यान्ते किञ्चिद् दित्तिण्तः परावृत्त्व दश पदानि गत्वा तिष्ठ । ६—संचिप्तां प्रतिवाचं देहि, यत्तदसम्बद्धं मा बृहि । ८—श्चर्यचन्द्रं दत्त्वा निस्सारयामुं जाल्मम् । (श्रमुं जाल्मं गलहस्तय)। ६—प्रतीहि वा न वा, तथ्यं त्विदमेव (एष एव भूतार्थः)। १०—मा कश्यिवत्युः ष्टमांसमद्धि । ११—भाटकं वा (परिक्रयम्) मे देहि, यहं वा परित्यज । १३—दीपकं मुखमास्तेन निर्वापय प्रकाशे हि मे निद्रा नोपजायते । १५—इहै-वोपानहाववमुञ्ज४, नातः परं देवतायतनम्मागे प्रतिमुक्तोपानत्को गन्तुमहिष्ठ । १६—शोतः सुरभिः समीरः पत्रताम्, सन्तापं च परिततानां श्रमयताम् (परिहर-ताम्)। १७—व्यणं धविश सुखं च निर्विश ।

१-- १ शुद्धार्थप्रत्यभिज्ञानाय । २-मुद्रा स्त्री० । ३ परि + वद् । ४-श्रव मुच् का श्रर्थ उतारना, फोलना है श्रीर श्रा मुच् श्रीर प्रति मुच् का श्रर्थ बॉधना, पहनना हैं। जूती पहनने के श्रर्थ में बन्ध् का प्रयोग होता है श्रथवा 'श्रा' या 'प्रति' के साथ मुच् का । परि धा का कभी नहीं।

# श्रभ्यास—२४

( बिङ्)

 इलिहिन के सम्बन्धी दुलिहिन पर खीलों की वर्षा करें। यह कर्म गृह-समृद्धि की कामना की श्रोर संकेत करता है। २ — उचित तो यह है कि साधारण उद्देश्य के लिये इम ऋापस में मिल जाएँ, नहीं तो हम सब का अलग २ प्रयत्न श्रयफल रहेगा। ३— अपुत्र वही है जो सदाचरण से पिता को प्रसन्न करे। ४--- % विपत्ति में जो साथ दे वही मित्र है। विपत्ति मित्रता की कसौटी है। ५% पहले पाँच वर्ष बच्चे का लालन पालन करे श्रीर फिर दस वर्ष तक उसकी ताइना करता रहे। सोलहवें वर्ष के श्राते ही पुत्र के साथ मित्र का सा वर्ताव करे। ६-भोजन प्रसन्नता से करना चाहिये। ७ — अ सत्य बोले ऋौर मीठा बोले, कटु सत्य न बोले श्रीर मीठा फूठ भी न बोले। ८ — अगर श्रध्यापक श्रा जाएँ तो मैं श्राशा करता हूँ कि मैं दत्तचित्त होकर पद्वँगा । ६-- अब तुम्हें समान गुगों वाली सोलहवर्ष की सुन्दर कन्या से विवाह करना चाहिए। १०-वह कहीं यह न मान वैठे कि मानवी जीवन का यही सबसे बड़ा लच्य है। ११—हमारे सैनिकों से पूरी संभावना है कि वे अधिक संख्या वाले शत्रुखों को भी परास्त कर देंगे। १२— यह अचरज है कि अन्धा भी पढ़ लिख सके। पहले समय में यह नहीं हो सकता था। १३ — मुक्ते विश्वास है कि छुट्टी होने से पहले यह सारा पृष्ठ नकल कर लिया जा चुका होगा। १४ - सोने से पहले तुम्हें अपना पाठ याद कर लेना चाहिये या । १५ — तुम्हें भ्रपने बच्चों को उच्च शिक्षा देनी चाहिये थी, शायद वे सिद्धि प्राप्त कर लेते । १६—उसे श्रपना मकान धरोहर (गिरवी) नहीं रखना चाहिये था। शायद कोई सम्बन्धी उसकी सहायता कर देता। १७ — क्षे हे धनवान् इन्द्र! इम तेरी सहायता से श्रपने श्रापको बलवान् माननेवाले शतुत्रों को दवा डालें। १८ - % पश्चिम की स्त्रोर सिर करके न ष्टोये। पाँव घोकर खाना खाये, पर पाँव धोकर न सोये।

संकेत—लिङ्का 'प्राप्तकाल', श्रीर 'कामचारानुजा' श्रयों को छोड़ कर लोट्लकार के समान प्रयोग होता है। इसका प्रयोग हेतुहेतुमद्भाव, संभावना, योग्यता, शक्ति श्रादि श्रीर भी श्रथों में होता है। लोट् लकार की श्रपेचा इसका विषय विस्तृत है।

१-- १ प्रस्नमुखोऽन्नानि मुझीत ।

उदाहरसार्थ-१-वधूपद्या लाजैरवकिरेयुर्वधूम् (लाजैरभिवृषेयुर्वधूम्)। २-- युक्तं नाम साधारणे नः साध्ये संगच्छेमहीति पृथङ् नो यत्ना वितयाः स्युः। ८--गुरुश्चेदागच्छेन्, श्राशंसे युक्तोऽघीयीय। यहाँ "ग्रागमिष्यति" त्रौर "श्रध्येष्ये" का प्रयोग व्याकरणानुसार अशुद्ध होगा। ६--भवानिदानी गुर्णैरात्मसदृशीं षोडशहायनीं 🕇 हुन्नां कन्यामुद्वहेत् । १०—स न मन्येतायमेव परः पुमर्थं इति । ११--- ऋप्यस्मत्सैन्या भूयसोषि परान् परास्येयुः । यहाँ विधिलिङ् पूर्ण संभावना अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। इसके स्थान में लोट्लकार का प्रयोग नहीं किया जा सकता। १२ -- ब्राश्चर्य यदान्धी लिखेत्, पठेच। यहाँ 'यदि' का प्रयोग न करें, तो लुट् का प्रयोग करना होगा। आश्चर्यमन्धी नाम लेखिष्यति, पठिष्यति च । १५--त्वया स्वपुत्रा उच्चैः शिक्षयाऽलंकरगीया श्रासन्, सिद्धि जात्वाप्नुयुस्ते। १६ – तेन स्वं गृहं नाऽऽधीकरखीयमासीत्, कदाचित् कश्चिद् बान्धवस्तस्य साहाय्यं कुर्यात्। १४ वें तथा १५ वें वाक्यों के अनुवाद में लिङ्के स्थान में 'कृत्य' प्रत्यय का भी प्रयोग किया गया है। ऐसा भी न्याकरण सम्मत है। कृत्य प्रत्यवान्त के साथ अस् वा भू का भूतकाल का प्रयोग कुछ भी असंगत नहीं, क्योंकि कृत्य प्रत्यय और लिक् तीनों कालों में एक समान प्रयुक्त होते हैं। किसी काल विशेष में नहीं।

#### अभ्यास—२५ (बिङ्)

१— अ में महादेव के घेर्य को गिरा सकता हूँ १ दूसरे धनुर्धारियों का तो कहना ही क्या १ २— तुम्हें यह मेरे लिये करना होगां, नहीं तो मैं तुम्हारी खबर लूंगा। २— ब्रह्मचारियों के लिये मांस और शहद (मधु) वर्जित हैं। इसी लिये क्वेत केतु ने अधियों को कहा था— ब्रह्मचारी होता हुआ मैं कैसे शहद खाऊँ। ४— अ जो व्यवहार अपने प्रतिकृत हो, उसे दूसरों के प्रति नहीं करना चाहिये। ५— अ मनुष्य प्रत्येक पर विजय चाहे, परन्तु अपने पुत्र से हार चाहे। ६— यदि तुम इष्ण को नमस्कार करोगे तो स्वर्ण को जाओंगे। ७— यदि तुम नित्य मृदु व्यायाम करोगे और खाने पीने में नियम करोगे तो निश्चय ही थोड़े समय में हुष्ट पुष्ट हो जाओंगे। ८— अ इस प्रध्वीण सव

<sup>†</sup> यहाँ 'घोडशहायनाम्' नहीं कह सकते। १---१ त्वयेदं मत्कारणादवश्यकरणीयम्। लि 'कृत्य' प्रत्यय से इस प्रकार कह सकते हैं। २-वर्जयेयुः।

लोग इस देश में जन्मे हुए ब्राह्मणों से सदाचार के नियम सीखें। ६—यह हरकारा' प्रतिदिन सात कोस दौड़ सकता है। देखने में यह पतला दुवला है, पर हड्डी का पक्का है। १०—% रथ की इस चाल से मैं पहले चले हुए गरुड़ को भी पकड़ सकता हूँ। ११—% लाक कारे जाने पर ( च्रिय) को जुए से द्यौर युद्ध से मुँह नहीं मोड़ना चाहिये। १२—कदाचित् भारतवासी जाग उठें, श्रीर अपने पुरातन गीरव को फिर प्राप्त करें! १३—ईश्वर करे सत्य की सूठ पर जय हो, घर्म यहे ब्रौर पाप का च्य हो। १४—यदि यह थोड़े से हाथ पर मारे, तो किनारे तक पहुंच सकता है। १५—यदि तुम अपने राये को योड़ी श्रीर वुद्धिमना से खरचो, तो तुम्हारे पास गरीवी कभी न फटके। १६—मोहन कितना भी निर्धन क्यों न हो जाय, वह अपने सद्गुणों को कभी नहीं छोड़ेगा।

संकेत—र-ममेदं कुर्याः । यहाँ 'लिङ्' विधि के अर्थ में प्रयुक्त किया गया है । उपर्युक्त वाक्य में लोट् लकार का प्रयोग भी हो सकता है ।

२-- बहाचारी मधु मांसं च वर्जयेत् । ६-- जङ्गाकरिको होरया सप्त कोशान् गच्छेत् । यहाँ लिङ् सामर्थ्यं को स्वित करता है। ११-- त्राहृतो न निवर्तेत खूतादि रणादि । १३-- जीयात्सस्यमनृतम्। यहाँ लिङ् का ''त्राशिस्'' स्त्रथं में प्रयोग हुन्ना है। त्राशिस् न्रथं में लोट् का भी प्रयोग हो सकता है। १५--यदि निजं धनं किञ्चिद्बुद्धिमस्रतया (विवेकेन) व्यययेः, न जात्विकञ्चनत्वं यायाः। १६-- मोहनः कियतीमि निर्धनतामियात्सद्गुणांस्तु न जह्मात्। (प्रकामं दारिद्रयं यायान्न श्रद्दधे सद्गुणाञ्चद्धात्)। १७-- यद्य लङ्धेथास्तदा पीनसस्ते स्वोमृते निवर्तेत।

# अभ्यास---२६

( जिड् ) १--मेरी प्रार्थना है कि उसके घर इस बार पुत्र पैदा हो, जो शत्रुष्टों की लक्ष्मी का हरण करे। २--यदि आप का कभी इस और आना हो, तो मुक्ते अवश्य मिलना। ३--ईश्वर करे, तुम अपने देश की सेवा करो।

१-जङ्घाकरिकः । २-२ पारं यायात् । ३-३ इसकी संस्कृत बनाने की कोई त्यावश्यकता नहीं । यह वाक्य त्याशीर्वाद ऋषे को कहता है जो लिङ् से कह दिया जायगा—पुत्रोऽन्य जनिषीष्ट यः शतुश्रियं हृषीष्ट (हियात्) । ४--सेविधाः । यहाँ 'ईश्वर करे' इसका ऋनुवाद नहीं किया जायगा ।

४—युद्ध में गये सैनिक वापिस ग्राएँ या न ग्राएँ कुछ पता नहीं। ५—१% ईश्वर की इच्छा से विष भी कहीं ग्रमृत हो जाता है ग्रीर ग्रमृत भी विष । ६—चाहे ग्राकाश ही क्यों न ग्रिर पड़े, सूर्य भी शीतल क्यों न हो जाय। हिमालय हिमको क्यों न त्याग दे ग्रीर समृद्र ग्रपनी मर्यादा को क्यों न छोड़ दे, पर मेरा बचन तो अन्यथा नहीं हो सकता। ७—१% संसार सूर्य के तिना भले हो रह सके, ग्रथवा खेती भी जल के विना भले हो रह सके, परन्तु मेरा जीवन राम के विना शरीर में नहीं टहर सकता। ८—१% में राजा के बचन से ग्राग में भी कृद सकता हूँ। १०—साँप मुक्ते काट नहीं सकते, शत्रु मुक्ते हरा नहीं सकते, ग्रीर मृत्यु भी मेरे पास फटक नहीं सकती। १० — बुद्धिमान् को विपत्ति में घयराना नहीं चाहिये। ११—प्रजा को गुरावान् राजा के प्रति द्रोह नहीं करना चाहिये। १२—दुर्वल मनुष्यों को बलवानों के साथ नहीं लड़ना चाहिये।

संकेत—५-रणं गताः (समरमुपेताः) योद्धारः प्रतिनिवर्तेरन् वा न वेति को वेद । ६--श्रिप गगनं पतेत्, तिग्मांशुर्या शीततामियात्, हिमवान्वा हिमं जह्यात्, सागरो वा वेलामतीयात्, मद्धचनं तु न विपरीयात् (नान्यथा स्यात्)। ६—सर्पा मां न दशेयुः, शतुर्मा न पराजयेत , मृत्युश्च मां नोपेयात्। ११ — गुणिनमीश्वरं नाभिदुह्येयुः प्रकृतयः।

#### अभ्यास--२७

### ( जुङ्बकार )

१—यदि छुकड़ा दाई श्रोर गया होता तो न उलटता। २—यदि तुम पहले श्राते तो पूज्य गुरु जी को मिल लेते। ३—यदि समय पर वर्षा हो जाती तो श्रकाल न पड़ता। ४—यदि दिल्लिण श्रफरीका के गोरे शासक भारतीयों के जन्मसिद्ध श्रिकारों को दे दें (जिसकी कोई सम्भावना नहीं) तो दोनों जातियों का श्रापस का सम्बन्ध बहुत श्रब्छा हो जाय। ५— यदि

१ वि मुह्र् २ वि मह दुर्वला, बलयत्तरैर्न विगृह्णीयुः ( बलवत्तरान्न विगृह्णीयुः) दोनों तरह का प्रयोग शिष्ट सम्मत है।

देवदत्त निन्दा' करने की ब्रादत' को छोड़ दे, (जिसे छोड़ने को वह तैयार नहीं) तो वह समाज' में 'सबसे' ऊँचा पद' प्राप्त करे। ६—यदि पहरे-दार' सावधान होते, तो चोरी न होती। ७—यदि तुमने संस्कृत साहित्य के मधुर रस का पान किया होता तो क्या तुम्हारी ब्रांग्रेजी या उर्दू के प्रति कुछ भी कचि होती? ८—यदि' भगवान् कुष्ण की सहायता न होती', तो पारडव कौरवों को न जीत सकते। ६—यदि ब्राग सुभाने वाला इन्जन सामयिक' सहायता' न देता, तो सारे महल्ले को ब्राग लग जाती ब्रीर लाखों की सम्यत्ति जल' कर राख हो जातीं। १०—व्यार पत्थर का बांध न बनाया गया होता, तो नदी शहर को बहा ले जाती। ११—यदि पुलिस इस्तच्चेप न करती तो भगड़ा भली प्रकार निपट जाता। १२—यदि तुम मेरे घर ब्राते तो मैं तुम्हें मधुर ब्रीर स्तिम्ध भोजन खिलाता। १३—हे भ्रमर! क्ष्यदि तुने उसके उसांस की गत्थ ली होती, तो क्या तुम्हारी इस कमल में रित होती ? १४—यदि वह हुएं के वश में न पहता, तो सदाचार से न गिरता।

संकेत—लृङ् उन हेतु-हेतुमद्भाविशिष्ट वाक्यों में प्रयुक्त होता है, जहाँ क्रियातिपत्ति = क्रिया की श्रिनिष्पत्ति, (श्र्यात् श्रिक्षिद्ध) श्रयापत = (श्र्यं से प्रतीत) हो, श्रयवा हेतु वाक्यार्थं का क्षृत्रपत्न (न होना) क्रलकता हो। जैसे नीचे लिखे उदाहरखों से स्पष्ट हो जायगा। लृङ् लकार भृत् तथा भविष्यत् के श्रर्थं में व्यवहृत होता है। १—दिक्षिणेन चेदयास्यन्न शक्टं पर्याभविष्यत्। यहाँ दोनों वाक्यों में क्रियातिपत्ति श्रर्थं से (शब्द से नहीं) स्पष्ट है। यहाँ स्पष्ट श्रर्थं यह है कि छक्रड़ा दिक्षण को गया, इसीलिये उत्तर गया। ३—वृष्टिश्चेदभविष्यत् दुर्मिन्नं नाभविष्यत्। ४—

१--१—परिवादनशीलता । २--२—लोके । ३--३--सर्वमहापदम् सर्वेभ्यो महत्तरम् = सर्वमहत् । गुणात्तरेण तरलोपश्च । ४--यामिकाः । ५--५-- चेत्कृष्णः साहाय्यं व्यतिष्यत् । ६-६-- सामिकी सहायता । काल्यं साहायकम् । ७-७-भरमसाद् श्चमविष्यत् । द्य-सेतु पुँ० । ६--- दुरा-चार-- वि० । संस्कृत में 'तुराचार' शब्द बहुवीहि समास के रूप में श्चिषक प्रयुक्त हुश्चा है । श्चिप चेत्सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक् — गीता । दुराचारो हि पुरुषो लोके भवति निन्दतः -- मनु० । 'श्चत्याचार' भी प्रायः बहुवीहि है । श्चतः 'दुराचारिन्' श्चौर 'श्चत्याचारिन्' का परिहार करना चाहिये ।

यदि दिल्णाफ्रीकास्था गौराङ्का ग्राजन्मसिद्धानिष्कारान् (जन्मतो लब्धानिष्कारान् ) भारतवर्षीयभ्योऽदास्यन्, तदा द्वयोर्जात्योः साधीयान् मिथः सम्बन्धोऽभविष्यत् । यहाँ भी वास्तव में हेतु वाक्य के अर्थ का भूठापन (मिथ्यात्व ) ग्राभिषेत है । इसका ग्रार्थ भविष्यत् में है । चन्द्र व्याकरणान्तुसारी विद्वान् भविष्यत् काल में लुङ्का प्रयोग नहीं मानते । भविष्यत् काल में लुङ्का प्रयोग नहीं मानते । भविष्यत् काल में लुङ्के विषय में लुद्का ही प्रयोग करते हैं (भविष्यति क्रियातिपतने भविष्यन्त्येवेति चान्द्राः )। ११—यदि रक्षापुरुषा मध्ये नापतिष्यन् मित्रभावेन विवादो निरणेष्यत (कलिरशमियेष्यत, कलहो व्यवास्थास्यत) १२—त्वं चेन्मम सदनमुपेष्यः, मधुरं हिनग्धं चान्नं त्वामभोजयिष्यम् । १४— दुश्चरितेश्चेन्न समगंस्यत, सदाचारान्नाश्रशिष्यत । जब 'चेत्' पूर्व वाक्य में प्रयुक्त हो तव उत्तर वाक्य में 'तदा' को छोड़ने की शैली है । पूर्व वाक्य में 'यदा' यदि हो तो प्रायः उत्तर वाक्य में 'तदा' प्रयुक्त किया जाता है ।

#### श्रभ्यास ---२८

### ( लुङ् चकार )

१—यदि रातें अन्धेरी न होतीं, तो चन्द्रमा का गुण कौन जानता १
२—यदि सूर्य न होता तो संसार में कीन जीवित रह सकता। ३—यदि
आप दूरदर्शिता से काम लेते, तो परिस्थित ऐसी खराय न होने पाती। ४—
यदि राजा दुष्टों को दर्गड न देता तो ने लोगों को अवश्य पीड़ित करते।
५—यदि तुर्योधन हठ न करता, तो महाभारत का युद्ध न होता। ६—
यदि रावण सीता का अपहरण न करता, तो उसकी राम के हाथों से
मौत न होती। ७—यदि वह अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखता, तो रोगी
न होता। ८—यदि में धनी होता, तो अनाथों और विधवाओं की सहायता
करता। ६—यदि आज चाँदनी रात न होती तो हम मार्ग भूल जाते।
१०—यदि मैंने अपने गुक की आजा मानी होती, तो निपट गँवार न रहता।
१९—यदि तुमको अपने वश की शुभु हथाति का तनिक भी एयाल होता।

१—तामस—वि०। अन्वेरी रात के लिये एक नाम 'तिमसा' हैं। २-२-पति नि विश् आ०, आ ग्रह्। ३-२-नासी रामेण प्राणैर्व्य-योद्यत । ४-४--अवदाते यशिस स्वल्पोपि (अणुरपि, दभ्रोपि) समादरः।

तो ऐसा धृशित' कार्य न करते। १२ — यदि में सहस्र वर्ष जीऊँ (जी अप्रसम्भव है) तो मेरे सौ पुत्र होयें। १३ — यदि मनुष्य को जीवन शक्ति के सोत का पता चल जाय (जो अप्रसम्भव है) तो वह मौत पर वशा पालें।

संकेत—१—निशाश्चेत्तमस्वन्या नाभविष्यन्, को नाम हिमांशोगुँख व्यज्ञास्यत् । ३--यदि भवान् दूरदर्शितया प्रावर्तिष्यत, तदेदशी
दुःस्थितिर्नावर्तिष्यत । ४--वदि राजा (चितिषः) दुष्टेतु (दुर्वृत्तेषु)
दएडं नावार्यिष्यत् (न प्राणेष्यत्) तदाऽवश्यं ते प्रजा उपापीडियिष्यन् ।
७—शरोरे चेदवाधास्यन्नामी रुग्णोऽभिवष्यत् (शरीरे चेदाहतोऽभिवष्यन्नोपतसोऽभिवष्यत्)। ८--यद्य उपौरस्नी (ज्योरस्नामयी) यामिनी नाभविष्यत्, तदा वयं मार्गादभ्रंशिष्यामहि (ग्रभ्रंशिष्याम दिवादि)। १०—
गुरोश्चेदाज्ञामकरिष्ये, (ग्रन्वरोस्त्ये) वज्रमृहो नावर्तिष्ये। १२-यदि वर्षमहस्त्रमजीविष्यं पुत्रशतमजनयिष्यम् । १३—यदि मनुजः प्राणशक्तेरद्भवमवेदिष्यत्तदा नियतं निधनस्य प्राभविष्यत्।

#### अभ्यास—२६

### ( लुङ् बकार )

१—उसने संस्कृत में योग्यता' के लिये इनाम पाया है, जिससे उसकी सब जगह स्तुति हो रही है। २ — जिसने लालच किया, उसका पतन हुआ। ३ — उसने अपनी पारीरिक दुर्वलता का विचार न करते हुए कठिन परिश्रम किया, श्रीर रोगमस्त हो गया। ४ — यद्यपि यह यात उसे कई वार समकाई गई, पर वह इसे नहीं समक्त सका। ५ — उसका स्वर धीरे २ उतर गया श्रीर वह फिर स्वस्थ हो गया श्रीर श्रामी दिनचर्या में लग गया। ६ — क्या तुमने इस रास्ते छुकड़े को जाते हुए देखा ? नहीं, मैंने नहीं देखा, मेरा ध्यान किसी दूसरी श्रीर था। ७ — श्राज सबरे में रावी (नदी) पर गया, श्रीर रेत' पर देर तक घूमा। जो श्रानग्द मैंने उठाया वह कहते नहीं बनता। ६ — जब राम को बनवास हुआ तो भरत अपने मामा के पास था । ६ — उसे घर से बाहिर बाजार को गये श्रव डेढ़ वर्षटा हो गया, वह श्रभी तक नहीं श्राया।

१--यहाँ कर्म । २ प्रौढि, चातुरी, श्रभिज्ञता--स्ती० । तृतीया विभक्ति का प्रयोग करो । ३ सैकत---वपुं० । ४-४ मातुलेऽवास्पीत् ।

१०—जो कुछ भी ब्राह्मण को दिया गया, उससे वह प्रसन्न हो गया। ११ - जंगल के जानवरों ने सिंह से प्रार्थना की कि स्राप हमारे राजा हूजिये ! जव उसने स्वीकार<sup>४</sup> किया तो उन्होंने उसका यथाविधि राज्यामिषेक किया। १२ - मुक्ते इस वात का स्त्राज दोवहर को ही पता चला, मुक्ते यह बात पहले मालूम न थी। १३-ये दोनों समे भाइयों की तरह इकट्ठे पाले-पोसे गये हैं, अतः इनमें अगाध प्रेम है। १४ — उसने जीवन भर भूखों को भोजन खिलाया, श्रीर नंगों को वस्त्र दिया। १५ - यह सुनी सुनाई बात है कि भ्राज पुलिस ने निरपराध गोपालचन्द्र की कोई दोप लगाकर पकड़ लिया है। १६ — नह अपने वचन से फिर गया, ऐसा उसने पहले कभी नहीं किया । १७ - इमारे गाँव में रात दिन वर्षा होती ग्ही ख्रौर चारों छोर पानी ही पानी हो गया ! १८ - उसके कटाचों से तंग ब्राकर मैंने उससे सर्वथा बोल चाल छोड़ दी। १९-कई दिन पहले राम की श्याम से बिगड़ गई यी। ग्रव राम ने श्याम से विलकुल किनारा कर लिया है। २० — अ (जिसने) कणाद की वाणी का खूत्र विचार किया, न्यास (बादरायण) की वाणी का भी निश्चय किया, तन्त्र में जो रमा, रोपावतार (पतञ्जिल) के वचन समृह में जिसने पूर्ण बोध प्राप्त किया, अज्ञपाद से निकलती हुई उक्तियों के निखिल रहस्य को जिसने प्रहण किया और विद्वानों का सौजन्य से होने वाला यश जिसके साथ प्रारम्भ हुन्ना (वह मिल्लिनाथ) दुष्ट व्याख्या के विष से मूर्छित कालिदास के प्रन्थों का उद्धार करता है।

संकेत - लुङ्लकार सामान्य भून अथवा अद्यतन भून का वाचक है। २—योऽलु भत्, सोऽपतत् । ३—- अन्पेद्य कायकार्यम् (शरीरसादम्) अअभ्यत् सः, रुग्णआभूत्।—मयैतमर्थमसङ्कत्पवीधितोऽपि स नावुधत्। ५—सं शनैर्विक्वरोऽभूत् कल्यतां चाचकलत् (वार्तश्राभृत्)। ६—- उत त्वं मार्गेणानेन यान्तं शकटमद्राद्यीः ! नाहमदर्शम् । अन्यत्रमना अभूतम् । ६—- अद्यार्धहोरया पूर्वं (इतोऽर्धहोरायां ) सोऽमाराजिरमात् पण्यवीधिं न चाद्यापि प्रत्यागात् । १४—- बुमुद्धितेभ्यो यावक्वीवमक्षमदात् , नग्नेभ्यश्च वासो व्यतारीत् । यहाँ

१-स्रदायि, व्यतारि, प्रस्वपादि (प्रतिपद् से शिच् करके), व्यश्राणि । २-सम् तुष् । ३-स्रर्थ प्र वा स्त्रीम सहित-प्रार्तथन्त । ४-प्रत्यपादि, स्नन्व-संस्त । ५-५-सिंहं राज्येभ्यिषचन् । ६-६ सहोदराविव, सोदर्याविव । ७ संकथा, सम्माषा--स्त्री० । संलाप-पुं० । ८ - ८ शनैरस्य व्यरोऽपागात् ।

'लुङ्' के स्थान में लङ् का प्रयोग अशुद्ध होगा । १५—किंसदन्त्येषा, यद्रज्ञा-पुरुषाः कंचिद् दोषमारोप्पानागसं गोपालचन्द्रमग्रहीपुः। १६- स संगराद् व्यचा-लीत् ( = व्यह्यालीत् ) ( स प्रतिसमहाषीत् सन्याम् ), पूर्वं त नैवमचारीत् । १७--अस्मदीये ग्रामे राजिदित्रं देवोऽवर्षीत् , सर्वतश्चोदकेन सम्खुतम् । १९—रामः श्यामेन संव्यवहारमत्यन्ताय पर्यहापीत् ( श्यामाद् आस्यन्तिकं वैमुख्यमास्यात्)।

अभ्यास---३०

( तक् तकार )

१— क्ष हमने सोम रस पिया है, ऋौर हम श्रमर हो गये हैं। २— ज्यो-तियों का स्वामी सूर्व निकल श्राया है, दिशाएँ चमक उठी हैं श्रीर सर्वत्र चहल-पहल है। ३—मैंने भरसक प्रयत्न किया, शेष ईश्वर के भरोसे हैं। ४ — मैंने इस मनोरञ्जक पुस्तक का पढ़ना ऋभी समक्ष किया है। तुम चाही तो ले सकते हो। ५—देखो, शत्रु की सेना ने पहुँचने से पहिले ही नगर की बाह्द' से उड़ा' दिया है'। ६ — उस पर चीरी का ऋभियोग लगाया गया है, पर यह अभियोग निराधार है। ७--समाचार मिला है कि भागनेवाले शबु के द्वारा बन्दी बनाए गये हैं। - यदावि उसे चेतावनी दी गई है, फिर भी उसने अपने आचरण की नहीं सुधारा । ६--सय ऋषि इकट्ठे हो गये हैं, केवल महातपस्वी वालमीकि की प्रतीवा की जा रही है। १०--करव ऋषि त्राश्रम में नहीं, वह शकुन्तला के दुर्भाग्य की टालने के लिये गये हैं। ११-मैं स्नान कर जुका हूँ, अब मैं भोजन कहँगा। १२--शत्रु ने अपने आपको इस घने जंगल में छिपा लिया है। १२—रीछ को देखकर वह श्वास वन्द कर पृथ्वी पर लेट गया। १४ -- 🕸 यह जो पौर्णमाधी व्यतीत हुई है उसमें उसने अग्न्याधान किया। १५ - कृध्ण ने वचपन में ऐसे २ कौतुक किए, जो बड़े २ लोग नहीं करपाए। १६-परी ला<sup>९</sup> निकट आगई है<sup>६</sup>, पर तुम अब भी प्रमत्त हो ।

१-१ शेषमीश्वरेऽधि । यहाँ 'शेषं पुंबत्' इत्यादि की तरह घनन्त 'शेष' शब्द भी नपुंसक में प्रयुक्त किया है । र ऋगनेय नूर्णेन । ३-३ उदसीषदत् । ४ प्रवोधितः । ५ सम् + ऋग्धा । ६-६ दुर्देवं शमियतुम् । ० ऋगात् , ऋगसित् , ऋगमत् , ऋगिष्ठ । ८ तिरस् कृ, गुप् , ऋग+छद्, गुह् ६-६ परीद्धा संन्यधात् ।

संकेत—इस अभ्यास में कुछ एक 'आस्त्रपूर्णभूत' काल की किया के सूचक वाक्य दिये गये हैं। इनमें छुङ लकार के अलिरिक्त अन्य कोई लकार प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। जैसे—ज्योतिषां पतिरहस्कर उदगात् दिशाश्चाराजिपुः (दिशश्चाभ्राजिषत)। ४—अयैवाहं रोचकस्यास्य पुस्तकस्य पाठं समापम् (समापिपम्)। ६—ते तं मिथ्यैव श्चवीयंगाभ्ययुक्त । ७—कान्दिशीकान्प्रामहीद्रिपुरिति वार्ता। ११—अहमस्नासिष्म्, इदानीं भोच्ये। १३—स अर्वा वीच्य श्वासं निरुध्य भूतलेऽशियष्ट (न्यपादि)। १४—अग्रनीनाधित—यहाँ लङ्का प्रयोग नहीं हो सकता। १९—इज्यो बाल्य एवेदशानि कौतुकान्यकार्धीत् यानि महान्तोऽपि कर्जु नाशकन्।।

अभ्यास—३१ ( छङ् नकार )

१—कोलाहल मत करो, इससे श्रेणी की शान्ति में बाधा विन्ती है।
२—दूसरों की सम्पत्ति को देखकर मत ललचाश्रों, यही पाप की मूल है।
३—ऐसा मत करो, यह तुम्हारे लिये श्रच्छा नहीं। ४—ऐसी कात का मन में ख्याल मत करो, इससे मन दूबत होता है। सदा मझल सी वो। ५—शोक मत करों, इससे मन दूबत होता है। सदा मझल सी वो। ५—शोक मत करों, इससे तुम्हारे स्वास्थ्य पर सुरा प्रभाव पड़ेग्हा। ६—पढ़ाने के लिये इन लड़कों को किसी सुयोग्य श्रध्यापक को सींप एदो, ताकि वे कहीं उलटे मार्ग पर न जाएँ। ७—धर्म श्र्यं श्रीर काम में लागे हुए इस जीवन के सवोत्तान भयोजन को मत भूलो। ८—भोजन के समसः को कभी मत टालां, भोजन बेला के टालने में चिकिरसक दोष बतलाते हैंं। ६—हे बालक, डरी मत, यह तुम्हारी माता श्रा गई है। १०—इस हे प्रकार बात मत करी, इससे डिटाई प्रकट होती है। ११—% हे पार्थ री (श्रर्जुन) कायर मत बनो, यह तुम्हें शोभा नहीं देता। १२—श्रभाई माई से द्वेष न करे, श्रीर बहिन यहिन से। १३—वच्चे का ध्यान रक्खो, कहीं कुएँ में न गिर जाय'। '४—इस ऊँचे नीचे भूमि के टुकड़े को स्वातत्त्व कर दो।

<sup>%</sup>यहाँ 'त वीर इति मिथ्यैवाभ्ययुद्धत' ऐसी रचना अममू जक है।
१-१ — मर्आभ्यासीः परसम्पदम्। २-२ — मा स्म मूर्यशोचीः, मा स्म
शोचः। शुच् शोक करना'—का लुङ् में अशोचीत् रूप हे ता है, अशुचत्
नहीं। ३ — अति क्रम्। ४ — भी-मा मैषीः। ५ — धाष्ट्य, हे नियात्य — नपुं०।
६-६ — शिक्षमेवेद्यस्य, मा क्षेऽवधात् (मा स्म क्षे पसत्)। अवधात्—

कहीं श्राने वाले अन्धेरे में ठोकरें न खाएँ।

संकेत—१—शब्दं मा कार्षाः, एव हि अरेगाः प्रश्मं मनिक (एव हि अरेगीं चीभयित)। इस अभ्यास में दिये गये वाक्य निपेव वाचक हैं। संक्कृत में निवेधार्थ स्वक निपात माड़ (मा) है। इस 'माड़' के योग में केवल लुड़ का प्रयोग होता है। यदि 'माड़' के साथ 'स्म' मी लगा हो, तो पाणिनि ने लुड़ के अतिरिक्त लड़ के प्रयोग का भी विधान किया है। माड़ के योग में आगम ('अ' अथवा 'आ') का लोप हो जाता है। जैसे—यहाँ 'माड़' के योग में 'अकापीं: के 'अ' का लोप हो गया है। यह नियम लुड़ और लड़ में सामान्यतः लगता है। ४—मेवं स्म मनिक करीं। यहाँ हमने 'मा' और 'स्म' दीनों के योग में लड़ का प्रयोग किया है। सामान्यतः यहाँ लुड़ भी प्रयुक्त हो सकता है। यथा—मेवं स्म मनिक कापीं। हि—मा ते विमार्ग गमन्तित समर्पयतान सुतान प्रशस्याय शिक्तकाय (शिक्तकक्षाय)। द्र—माऽतिकमीर्जात मोजनवेलाम्। १४—इमं नतोन्नतं भूमन्यां (न्यतानतं भूषदेशम्, वन्धुरं प्यिमागम्) समीकुर, यथाऽऽगामिन-स्तमां म सम प्रस्थालिषुः।

## अभ्यास—३२ (छङ्कर्मिका)

१— पाएडवों की उस प्रकार की बढ़ती (वृद्धि) कौरवादिकों से न सही गई। एक दिन गहरी नींद में संया हुआ भीम कौरवों द्वारा' हाथ श्रीर पैरों रें 1 वान्या गया', श्री फिर गंगा के जल में फेंका गया। जब उसे होश' श्राया ', तब श्रासानी से ही श्राने बन्धनों को काटकर उसने भुजाओं से गङ्गा को तर कर पार कर लिया। फिर दुर्योधन श्रादि ने उसे सोए हुए को विषेते काले साँपों द्वारा कटाया, पर इससे भी वह नहीं मरा। विदुर के श्रादेश से रात के समय सुरङ्ग बना पाएडव नाख के घर से "

माङ् के यागः से 'ऋ' श्रागम का लोप हुआ है। 'ऋब' उपसगं श्रोर 'धा' धातु है। धा का कुछ एक उपसगों के साथ श्रकर्मक तथा सकर्मक प्रयोग होता है, संनिष्ट (तो, श्रन्तर्धनो, तिरोधतो, श्रवधत्ते इत्यादि।

१-१-ह स्तयोः पादयोश्चावन्धि । २-२ संज्ञा प्रस्यपादि । ३-१-दोभ्यों सन्तीर्यं जाह्वीपारमग् । ४-सुरङ्गा स्त्री० ५-५-लाक्षाग्रहात्, जातुषह् ग्रहात् । वाहर' श्रा गये', श्रीर पास ही वन में प्रविष्ट हो गये। २—वह संयमी यित राजा की आज्ञा पाकर द्वारपाल द्वारा राजा के सामने लाया गया। ३— आकाश में विचरती हुई वाणी द्वारा वसुमती के गर्भ से सब शतुओं को नाश करनेवाला राजकुमार निश्चित रूप से पैदा होगा यह सत्य वचन कहा गया। ४—यदि कोई छींक लेने लगे, तो उसे रोका न जाय'। ५—प्रणाम करती हुई उस बुद्धा ने श्रासानी से श्रपना बुत्तान्त कहा श्रीर सबने एकाश विच होकर सुना। ६—राजा की मृत्यु का समाचार पाकर सारे नगर में निकसी ने कुछ पकाया, श्रीर न किसी ने स्नान किया, नहीं कुछ खाया, सब जगह सारे रोते ही रहे। ७—यह श्रपूर्व गुण हैं, पिछले समय भी कहीं कहीं ही देखने में श्राते थे। ८—इस विश्वव्यापी युद्ध में न जाने कितनी जानें नष्ट हुईं। ६—दो बन्दी कचहरी से जेल में वापिस लाये गये। १०— १६ हो राजन्! तेरा यश रूपी समुद्ध कहाँ श्रीर सागर कहाँ—सागर तो मुरारि से मथा गया, वेला से नापा गया, मुनि (श्रगस्य) से मुख में निगला गया, सङ्कारि (राम) से वश में किया गया, किप (हनुमान्) से वाँधा गया, श्रीर (दूसरे) बन्दरों से सहज में ही पार किया गया।

संकेत—३--गगनचारिएयापि वाएया वसुमतीगर्भस्थः सकलारिपुकुल-मर्दनो राजनन्दनो नृतं सम्भविष्यतीति सत्यमवाचि । ५—प्रणतया तया वृद्धया सलीलमात्मवृत्तान्तोऽलापि सर्वेश्वाविह्तमश्रावि । ६—राज्ञो मृत्यु-प्रवृत्तिमुपलभ्य (राजानमुपरतं निशम्य) सर्वित्मन्नेव नगरे न केनचिद्पाचि, न केनचिद्दनायि, न केनचिद्भोजि, सर्वत्र सर्वेररोदि । ७—-श्रपूर्वा इमे गुणाः । पुरापीमे क्वचिदेवाहज्ञत (श्रदर्शिषत )। ६--श्रप्रिमन् विष्विन-संस्थेऽतिसंख्या योद्धारो निरवानिपत (श्रहंसत)। ६--द्वी प्रग्रहाविध-

करणात् कारां प्रत्यनायिषाताम् ( प्रत्यनेषाताम् )।

#### श्रभ्यास---३३

( छुट्लकार )

में कल यहाँ से चल कर परसों घर पहुँचूँगा श्रीर वहाँ से एक

१-१--निरक्तमिषुः । २--प्रचुयात् । ३--माऽसौ निरोधि । ४--प्रमहोषमही वन्द्याम्-इत्यमरः । ५--कारायहम् ।

स्ताह के पीछे कश्मीर को चल दूँगा। २—हम एक वर्ष बाद यज्ञ करेंगे, इस बीच में सब प्रकार की सामग्री जुटा लेंगे। ३—भविष्यद् वक्ता कहते हैं कि देवदत्त के घर पुत्र पैदा होगा, जो शत्रुश्रों के ऐश्वर्य को हर लेगा। ४—दुर्योधन के साथो उसके 'कपट व्यवहार से तंग श्राकर' उससे अलग हो जाएँगे। ५—क्श्र मंसार के पदार्थ चिर तक टहर कर श्रन्त में जाएँगे ही। वियोग में क्या श्रन्तर है जो मनुष्य इन्हें स्वयम् नहीं छोड़ता। ६—जब भी मुक्ते श्रवसर मिलेगा, में वैद्यक सीखने का प्रयत्न करूँगा। वैद्यक बड़े काम की चीज है। ७—हत्र तन्त्र भारत श्र्यनी श्राधुनिक घोर निर्धनता श्रौर निरद्धरता को श्रीष्र ही मिटा देगा। ५—न्मुके निश्चय है कि प्रत्येक श्रवस्था में तुम सत्य बोलोगे। ६—हा यह कब पहुँचेगा जो इस तरह पीश्रों धरता है! १०—हा यह कब पहुँचेगा जो इस तरह पीश्रों धरता है! १०—

संकेत—- जुट्लकार से उस भविष्यत्काल की क्रिया का बोध होता है, जो श्राज न होने वाली हो। जैसे—१—१वीऽहमितः प्रत्थाताहे, पर्वश्र गृहमासादियताहे। ततश्र सप्ताहात्वरेण काश्मीरान् प्रति प्रत्थाताहे २—वर्षात्वरेण यष्टात्महे। श्रजान्तरे सर्वान्सम्मारान्कर्तास्महे। ३—श्रादेशिका श्रादिशन्ति देवदत्तस्य पुत्रो जनिता, यः शत्रुश्रियं हर्तेति। प्र--सर्वावस्थागः तस्त्वं सत्यं वक्तासीति हटो मे प्रत्ययः।

### अभ्यास---३४

# ( विट्वकार )

१--% कहते हैं कृष्ण ने कंस की मार डाला। १--महाराज समुद्रगुत ने अवनमेध यह किया और उसके पुत्र कुमारगुत ने भी। ३--जीन
स्रष्टि रचने वाला ब्रह्मा ऋषि मुनियों के साथ वेद विषयक बातें करता हुआ
अपने कमलासन पर बैटा था। ४--जैसे ही दुष्यन्त करन के आश्रम की
आसिपास की भूमि में प्रविष्ट हुआ, उसकी दाहिनी वांह' फड़क उठी।
५--असुर देवताओं से 'स्पर्धा रखते ये, और 'उन से प्राय: लड़ते रहते थे"।

१-१ अनुजुना व्यवहारेगोद्वेजिताः । २-२-गरिसर पुं०, पर्यन्तभू - स्त्री० । ३-स्पन्द भ्वा० आ० स्फुर् तृदा० प० । ४-पश्यिषरे । ५-५ तैः संयेतिरे च ।

६—रघु के ब्रह्मपुत्र पार कर चुकने पर प्राग्न्योतिष् का राजा भय से काँप' उठा। ७—क्या तम काँजग देश में रहे थे? नहीं, में वहाँ गया तक नहीं। ८—% कहते हैं जब में पागल थी, तो मैंने उसके सामने बहुत प्रलाप किया। ६—जब राम इस' पृथ्वी पर राज्य करता था, प्रजा बहुत प्रसन्न' थी। १०—पुराने लोगों का दूसरी बातों में विवाद होने पर भी पुनर्जन्म के विषय में कोई मतभेद नहीं था। ११—दिलीप ने रघु को राज्य सौंपा, अप्रीर स्वयं जंगल को चला गया । १२—ॐ जब निकुम्म के प्राग्ग निकल गये तो प्रसन्न हुए वानरों ने शोर मचाया, दिशाय गूँज उठीं, पृथिवी काँप सी उठो, ब्राकाश मानो गिर गया ग्रीर राच्च में के सेनादल में भय समा गया। १३— निर्वासित किये हुए पाएडव काम्यक, हैत ब्रादि वनों में रहे ब्रारे तेरहवें वर्ष उन्होंने ब्रावावास किया।

संकेत—लिट्लकार उस भूत कालिक क्रिया को कहता है जो आज से पहले समाप्त हो चुकी हो, और जिसे वक्ता ने स्वयं न देखा हो। यथा—१-- ज्यान कंसं किल बासुदेवः । २—समुद्रगुप्तः सम्राडश्वमेधेनेजे (ईजे) तदात्मजः कुमारगुप्तोऽपि। यहाँ ''श्रुडवमेधेन'' में तृतीया के प्रयोग पर ध्यान देना चाहिए []। ३---भूतभावनः परमेष्ठी मुनिभिऋषिभिश्च समं ब्रह्मोद्याः कथाः कुर्वन्पदाविष्टरे समासाञ्चके । उत्तमपुरुष में भी लिट् का व्यवहार होता है। यदि पूर्णं रूप से किसी बात का इनकार (अत्यन्तापलाप) किया जाय, या कहनेवाले को उत्तेजना अथवा उनमाद के कारण अपने किये काम का ध्यान न रहे तो लिट् का प्रयोग निर्वाध होता है। देखिये—'क्या तुम किलाग देश रहे थे?' इस प्रश्न के उत्तर में 'नहीं, मैं वहाँ गया तक नहीं' इस वाक्य में पूर्ण इनकार पाया जाता है। उपर्युक्त दोनों वाक्यों का अनुवाद इस प्रकार होगा—किलाङ्गेष्ववात्सीः किम् ? नाहं किलाङ्गाञ्जगाम।

१ कम्प्, व्यथ्, उद्विज् । २-२ वसुमती शशास । ३ नन्द् । ४ ग्रापैयाम्बभ्व, न्यास । ५ प्रतस्ये । ६ ऊषुः (वस् म्वा० प०), वनान्यध्यूषुः । ७-७ ग्रवसदा विचेशः ।

<sup>[]</sup> श्रश्वमेघ को फल की सिद्धि में करण मान कर ऐसा प्रयोग होता था। इस प्रयोग को सूत्रकार भी श्रपने 'करणे यजः' (३।२।८५) इस सूत्र ते श्रमाणित करते हैं।

यहाँ 'कलिक्क' देशविशेष का नाम होने से यहुवचन में प्रयुक्त हुचा है। इसी प्रकार— 'जब मैं पागल थी तो कहते हैं मैंने उसके सामने बहुत कुछ वकवास किया' इस वाक्य में कहने वाला पागलपन के प्रभाव से ख्रपनी कही हुई बात को नहीं जानता। इसका छानुवाद यह है—बहु जगद पुरस्तात्तस्य मत्ता किला-हम्। १०—अन्यव विवदमाना छापि न प्रेतभावे व्यूदिरे प्राञ्चः। (व्यूदिरे = वि किदिरे = वद् लिट्)।

### श्रभ्यास—३५ ( व्यातन्त )

१ रसोहए को मेरे लिये चावल पकाने को कहो। स्राज पेट में कुछ गड़बड़ है। २-- अपने नौकर को अस्म भेज दो, और उसके हाथ अपने बड़े माई को सन्देश मेज दो। ३ -- वह रात दिन तथ द्वारा अपने शरीर को ची ग कर रही है। न जाने वह किस लच्य से प्रेरित हुई है। ४—उसे मेरे लिये एक हार गूँथने को कहो। ५-वन्चे को आराम से सुला दो, आज दिन भर यह सोया नहीं। ६- अ रूच अपने ऊरर तेज धूप सहारता है और छाया के लिये उसका आश्रय लेने वाले लोगों के ताप को दूर करता है (शम्- शिच्)। ७-श्रेष्ठ मुनिजन कन्द श्रीर फलों द्वारा जीवन का निर्वाह करते हैं। ८-इन चावलों को धूप में मुखा लो। ऐसा न हो कि इन्हें की इा लग जाए। ६-मां बच्चे को दूध पिलाती है, और चाँद दिखाती है। १० - यदि में मोहन से यह काम न करवा लूँ, तो वात ही क्या ? ११--दिव्यचनु प्राप्त हुन्ना संजय धृतराष्ट्र को राजभवन में ही युद्ध का सारा हाल सुना दिया करता या। ₹२—यदि तुम्हारी प्रतिज्ञा सच्ची है, तो हे राजन् राम को आज ही वन में भेज दो। १३--जब वह यहाँ आए, तो मुक्ते यह बात अवश्य यादण दिलाना , देखना कहीं भुला न देना। १४-चपरासी मेरी डाक मेरे मकान पर प्रतिदिन सायंकाल पहुंचाला रहेगा। १५- पद्ध में तीन बार केश, मूँ छ लोम ग्रौर नखों को कटवाये, अपने श्रापकी श्रिधिक खजावट न करे ।

१ हु- मिश्च । २ ग्लै + शिच् । ३-३ माऽत्र कीटानुवेधो भूत् । ४-४ शिशुं धापयते । धे (ट्) भ्वा॰, स्तन्यं पाययते । ५-५ तदा किं नु मया कृत स्थात् । ६ अवितथा । ७-७ स्मारय । ८-- प्रमन्तरायं हारियध्यति । ९-६ नात्मानमितिमात्रं प्रसाधयेत् ।

संकेत-- णिजन्त कियाओं को 'प्रेरणार्थक' भी कहते हैं। इन कियाओं में 'प्रेरणा' शिच् प्रत्यय का वाच्यार्थ है। जब कोई स्त्रन्य व्यक्ति 'कर्त्ता' को अपने काम में प्रेरणा करता है तो धातु से खिच् प्रत्यय आता है। शिच् सहित धातु की भी धातु छंत्रा ही होती है। जैसे—रसोइये की मेरे लिये चावल पकाने को कहो—'सुदेन ममौदनं पाचय। सुदं प्रेरय ममौदनं पचेति।' यह दूसरी वाक्य रचना यद्यपि सरल है, तथापि णिजन्त का स्थान नहीं ले सकती, विषय भेद होने से। जहाँ किया करते हुए पुरुष (कर्त्ता) को प्रेरणा की जाती है वह शिच्का विषय है। जहाँ किया में अप्रवृत्त पुरुष को मबृत कराना होता है वह लोट्वा लिङ्का विषय है। श्रतः श्रोदनं पाचयित देव-दत्तेन यज्ञदत्तः -यहाँ 'पचन्तं देवदत्तं ग्रेरयति इति पाचयति' ऐसा विग्रह संगत होता है। कई बार हमें अकर्मक धातुआं से सकर्मक किया का बोध कराने के लिये गिजनत का प्रयोग करना पड़ता है। जैसे-वह रात दिन तप द्वारा अपने शरीर को चीगा कर रही है। "साऽहर्निशं तपोभिग्लपयित गात्रम्।" यहाँ 'ग्लपयति' त्राकर्मक किया 'ग्लाय'त' का शिजन्त प्रयोग है। ७ -- मुनि-पुज्जवाः फलैः कन्देश्च शारीरं यापयन्ति ( वृत्ति कल्ययन्ति ) । १२ – राजन् यदि सत्यसन्धोऽसि, श्रारौव रामं वनं प्रवाजय।

# श्रभ्यास—३६

( यिजन्त )

१— क्ष वस्तुश्रों को कोई श्रान्ति कारण (परस्पर) मिलाता है। प्रेम बाहिरी कारणों पर श्राश्रित नहीं। २— सूर्य कमलों को विकित्त करता है श्रीर कमलियों को बन्द कर देता है। ३— पम्पा का दर्शन मुक्त दुःखी को मी मुखं का श्रनुमन कराता है। ४— नौकर घाम से सताए हुए स्वामी को ठण्डे जल से स्नान कराते हैं। ५— पुरोहित श्रान् को साची करके वधू का वर से मेल कराता है। ६— वसन्त में कोयलों का कलस्व घर से दूर गये हुए पुष्पों के मन को उत्सुक वना देता है। ७— मिदरा पान पुष्प को उन्मत्त कर देता है, उसके पैरों को लड़खड़ा देता है, श्रीर श्रांखों को प्रमा देता है। ६— राजा ने द्वारपाल को कियों को श्रन्दर लाने की श्राज्ञा दी। ६ — लच्मण

१---१ सुखयति । मां सुखमनुभावयति । २---२ ऋग्नि साचिगां कृत्वा । ३---३ निमोषित---वि० ४---४ उत्सुक्रयति ।

ने सीता को विश्वास' दिलाया कि यह राम की आवाज नहीं है। १०—ठएडी वायु कई वृद्धों के फलों को पका देती है और कई वेलों को मुरमा देती है। १८—मन्त्री ने शतु के यहाँ से आए हुए पत्र को पहले स्वयं पढ़ा अऔर पिछे महाराज को सुनाया। १२—सीता ने तालियाँ बजा बजा कर अपने प्यारे मोर को नचाया। १३—राजा ब्राह्मणों को सभा में बुला और उनकी प्रतिश्वा कर कोपाध्यद्धा से उन्हें धन दिलाता है। १४—मायनाचार्य ने लड़कियों का माना शुरू कराया। १५—विश्वामित्र ने राम का जनक की पुत्री सीता से विवाह कराया। १६—सम्राट् असोक ने यात्रियों के आराम के लिये सहकों पर जगह २ कूएँ प्याक और फज़वाले वृत्व लगा दिये, और सरायें बनवा दीं। १७—सेनापित ने राष्ट्र के नवयुवकों को आनेवाले संकटों से सचेत किया और सेना में भरती होने की जोर से प्रेरणा की। १८—में जुलाहे से एक चादर बुनवाऊँगा और दरजी से एक चोला सिलवाऊँगा। १६—आप अपने मात्रण को समाप्त कीजिये, ओतृगण ऊन गये हैं।

संकेत—२—सिवता पङ्कान्युन्मीलयित (विकासयित, योधयित) कुमुः दानि च निमीलयित (संकोचयित)। ४—धर्मातं स्वामिनं भृत्याः शिशिरे-वारिभिः (हिमाभिरिद्धः) स्नप्यन्ति (स्नापयन्ति, प्रस्नापयन्ति)। ७—सुरा सुरापानं (सुरापाणम्) पुरुषमुन्मादयित, तस्य पदानि स्खलयित, नयने च घूर्णयित। १४—संगीताचायों दारिकाभिर्मानमारम्भयत्। (दारिका अगाप्यत्)।१५—कौशिको (गाधिमुतः) रामेण सीतां पर्यणाययत्। १७—सेनानी राष्ट्रयुवजनमेष्यतीर्भियः प्रायोधयत् सेनां च समवेतित च प्रस्यत्। १८—अहं तन्तुवायेन (कुविन्देन) बृहितिका वाय्यिष्यामि, तुन्नवायेन (सौचिकेन) च चोलकं (कूर्यासकं) सेवयिष्यामि। १६—अवसायय सपदि स्वा गिरः, उद्विः जन्ते श्रोतारः।

१--अद् धा + णिच् ! २--स्वरसंयोगः । ३--परिणमयति । ४-४ अत्व-वाचयत् । ५-- अवाचयत् । वाचन और अनुवाचन के अयों में यही भेद है । ६--६ कोबाध्यचेण तेम्यो घनं दापयति । ७--७ उदपानानि प्रपा श्रावसयांश्र निरवर्तयत् फलिनः शाखिनश्चारोपयत् । 'उदपानं तु पुंसि वा' इस अमरवचन के अनुसार 'उदपान' पुँक्षिङ्क भी है ।

## **ब्रभ्यास—३७**

(सन्नन्त)

 श्रहजारों मनुष्यों में कोई एक भाग्यवान् ब्रह्म की जिज्ञासा करता है। श्रीर जिज्ञासा करनेवालों में भी कोई एक उसे तस्वतः जानता है। र— हम आपके भाषण की सुनने के लिये उत्सुक हैं। हमारे लिये धर्म का व्या-ख्यान कीजिये । ३-सस्कृत पढ़ने के पीछे मुक्ते दूसरी भाषात्रों के पढ़ने की थोड़ी ही इच्छा रह गई हैं। सच पूछो तो इस देवी वासी के रस को पीकर मुफे अमृत पीने की चाइ नहीं रही। ४-- उसकी बाँह फड़कती है, उसकी श्राँखें लाल<sup>3</sup> हो रही हैं<sup>8</sup>। निश्चय ही वह लड़ाई के लिये छुटपटा रहा है । ५ — वे भाग्यशाली हैं, जो मनुष्यमात्र की सेवा कर यश की प्राप्त करना चाहते हैं । ६ — जब कोई मुकम्प देखता है तो ऐसा प्रतीत होता है कि भग-वान् संसार का संहार करना चाहता है। ७—तुम्हारा श्रधर फड़क रहा है। तुम कुछ पूछना चाहते हो १ निःशङ होकर कहो। प्र—जब ब्रह्मा ने कई प्रकार की प्रजा बनाने की इच्छा की तो उसका आधा शरीर नर रूप और त्राधा नारी रूप हो गया । ६ — क्या तुम दूध पीना चाहते हो १ यह तुम्हारी यात्रा" की थकावट" दूर कर देगा। नहीं, में कुछ देर स्राराम करना चाहता हूँ। १० — में यह सिद्ध करना नहीं चाहता कि विषवा विवाह शास्त्रानुकृत है, परन्तु यही कि आजकल यह आवश्यक है। ११-अगर तुम बोलना चाहते हो तो में तुम्हें समय दूँगा। १२ — 🕸 हमारे वर्णन का विषय वह महात्मा (गान्धी) है, जो उन स्वार्थी लोगों को जो उससे बुधा देंच करते हैं श्रौर जो दूसरों के धन से श्रपना पेट पालते हैं, प्रेम से जीतना चाहता है। १३ — में यहाँ पाँच दिन छौर ठहरना चाहता हूँ । फिर यहाँ से अमृतसर को चलने की इच्छा है । १४ — में वहुत थक गया हूँ । में बोड़ी देर सोना चाइता हूँ, श्रतः नौकर से किहये विस्तर लगा दे। १५ - जब मैंने एक रीह्य

१-१ श्रल्पाऽधिजिगांसा । २-२ रज्यतः । ३—३ नृनं बलवद् युयुत्सते । ४-४ ईप्सन्ति, लिप्सन्ते । ४ संगिद्दीर्षति । ६-६ यदा स्वयंभूर्विविधाः प्रजाः सिस् जुरभूत् ( "प्रजां श्रसिस् ज्त् ) । ७-७ श्रध्वस्ते द्—पुँ०। ५-५ तिष्ठाः सामि । ६—६ प्रतिष्ठे । १०—१० सुष्ठु आन्तोऽस्मि ।

को मुफे मारने के लिए ब्राता देखा तो मैं भूमि पर भरे हुए का बहाना करके सीधा लेट गया।

संकेत—सन्तर्भ किया से 'जाना चाहता है', 'सुनना चाहता है', इत्यादि संयुक्त कियाश्रों का बोध होता है। जब चाहनेवाला श्रीर जाननेवाला श्रयवा सुननेवाला एक ही हो। ऐसा समको कि सन्तन्त किया-पद धातु विशेष के तुमुन्तन्त श्रीर हण् बातु के तिङ्क्त रूप के स्थान में श्राता है। धर्म को सुनना चाहता है = धर्म श्रोतुमिन्छिति धर्म श्रुश्वते। सन्तन्त श्राशंका (भय) के श्र्यं में भी प्रयुक्त होता है। जैसे—चूहा मरने ही वाला है = मुमूर्वित मूषकः। नदी का किनारा गिरने ही वाला है = पिपतिषति (पित्सति) नदाः कूलम्। ७—स्फूरति तेऽधरः। त्वं किमपि पिपृच्छित्वि । विस्वव्यं (=िर्मयं) बूहि। १०—नाहं विधवा पुनस्द्वाहस्य शास्त्रहष्टता प्रसिपाधियामि, [] किन्तर्ह्याद्यस्य शास्त्रहष्टता मवित, किन्तर्ह्याद्यस्य शास्त्रहष्टता न भवति, किन्तर्ह्याद्यत्वेऽस्यामेना) ११—यदि विवन्नसि, श्रवसरं ते दास्यामि। १५—यदाहं मां जिवासन्तमृक्तमपश्यम्, तदाहं मृतो नाम भूत्वा भूमो दएडविन्तपतितः।

# अभ्यास--३८

(सञ्चन्त)

१—हे राजन्! यदि त् गौरूपी इस पृथ्वी को दोहना चाहता है, तो श्रव प्रजा की बल्लंड के समान पृष्टि कर । २—श्लीजन धृतराष्ट्र के पुत्रों को मार कर हम जीना नहीं चाहते हैं वे सामने ही खड़े हैं। ३—श्लित्र अष्टात्मा ने ईश के दोशों का वर्णन करना चाहते हुए भी उसके प्रति एक बात श्रच्छी कह दी है। ४—श्लि जो दुर्जन को वश में करने की इच्छा करता है वह कीतुक के साथ निश्रय से हालाहल (विष) का पान करना चाहता है, कालानल को इच्छा-पूर्वक चूमना चाहता है, श्रीर साँपों के राजा को श्रालियन करने का यत्न करता है। ५—श्लि विषाता ने मानो कि वह सीन्दर्य को एक स्थान पर देखना चाहता हो, प्रयत्न पूर्वक उसका निर्माण किया। ६—श्लि दूसरे दिन

१—ग्रशियिषि ( लुङ् )। [] सिष्--िणच्—सन् । 'स्तौतिएयोरेव'''' इस सूत्र से यहाँ अभ्यास से परे के 'स्' का बत्व हुआ । २—२-नामेत्यलीके। 'नाम' अन्यय है। अर्थ है भूठ। ३—३ दिहच्त इति।

स्रापने अनुचर के भाव को जानना चाहती हुई ( विशेष्ठ ) मुनि की गी ने हिमालय की गुफा में प्रवेश किया। ७--% मन्द बुदिवालों पर अनुप्रह की इच्छा से मिल्लनाथ किये ने कालिदाम के तीनों कान्यों की विशद रूप से न्याख्या की है। द—यदि त्राजाओं की कृपादृष्टि चाहता है तो त् उनकी इच्छा के अनुकृल आचरण कर । ६—अपनी प्याप्त को बुमाने की इच्छा से एक वार एक लोमड़ी किसी पुराने कुएँ पर गई, और पानी की सतह तक पहुंचने का यत्न करती हुई उस कुएँ में गिर पड़ी । १०—में तुमसे मिलना चाहता हूं। ११—उन्होंने युद्ध को टालना चाहा, परन्तु फिर भी शान्ति प्राप्त न कर सके । १२% मोच चाहनेवालों के लिए यह ( व्याकरण शास्त्र ) सीधा राजमार्ग है । १३—% मनुष्य कर्म करता हुआ ही सी वरस जीने की इच्छा करें। १४—इस लोक में सब कोई सुख को प्राप्त करना चाहता हैं। और दुःख को छोड़ना चाहते हैं। उन्हें नियम-वान और पवित्र होना चाहिये श्रीर वड़ों के साथ विनय से वर्तना चाहिये।

१-राजन् ! चितिघेनुमेतां दुधुच्चि चेद् वत्सविदमाः प्रजाः पुषास् । ८— राज्ञोऽनुग्रहं लिप्ससे चेत् तच्छन्दमनुवर्तस्व । ११—ते युद्धं पर्यजिहीर्धन् तथा-पि शमं स्थापियतुं नाशक्नुवन् । १५—ये समीर्त्यन्ति (समिद्धिवन्ति) तैर्नियतैः प्रयतैश्च भवितव्यम् । गुरुषु च विनयेन वर्तितव्यम् ।

# अभ्यास-३६

( सोपसर्गंक धातुएँ )

(मू=होना)

१—तुम शीव हीं वियोग की पीड़ा का अनुभव करोगे, (अनु + भू)। २--क्किपिता को अपनी पुत्रियों पर पूर्ण अधिकार है (प्र+भू)। ३—मैं

१--१ तृष्णां चिन्छित्सन्तो । २--दिह्चे त्वाम् । ३--ग्रमीप्सति । ४--४-- जिहासित । ५--समीर्सन्ति, समर्दिधियन्ति । ऋष् दिवा०--सन् । ६--दुहितुः प्रमवति--यहाँ श्रिधिकार श्रर्थं में दुहितृ शब्द से शैषिकी षष्ठी हुई है । इसी प्रकार-सजनभाषितं चेतसः प्रभवति -- यहाँ 'चेतस्' से षष्ठी होती है । पर पर्याप्त वा श्रासमर्थं में प्रभवति का प्रयोग होने पर चतुर्थी

उम्हारी सहायता के विना पूर्ण सफलता प्राप्त नहीं कर सकता (न, प्र+ भू) चोहे कितना ही यस्न क्यों न करूँ। ४--यह पहलवान दूसरे पहलवान से टकार ले सकता है (प्र+ भू)। ५-- श्विगंगा हिमालय से निकलती है (प्र+ भू) विष्णु चरग से निकलती है ऐसा पौराणिक कहते हैं। ६--पुत्र जन्म की अरयधिक प्रसन्नता से वह फूले न समाया (प्र+भू)। ७--वे वड़ी वहादुरी से लड़े, पर हार गये (परा + भू)। - निर्धनों का हर स्थान पर तिरस्कार किया जाता है (परि + भू कर्मिण्)। ९--जब मैं उसके भाषण पर विचार करता हूँ ( परि + भावि ) तो मुक्ते इसमें बहुत गुण दिखाई नहीं देते । १० - तुम्हारी युक्ति में में कोई दोष नहीं देखता हूँ ( वि + मावि ), तुम ठीक ही कह रहे हो । ११--हा, शेर का वचा हाथियों के .सरदार से वशीभृत किया जा रहा है ( अभि + भू )। १२ -- मंगलों के निवासस्थान, गुणों के निघान, तुम्हारे जैसे इस संसार में विरले ही जनम लेते हैं (सम्+मू)। १३--तत्त्वज्ञानी ऋषि नाशवान् देह की त्याग देने पर ब्रह्म में लीन हो जाते हैं (सम्+भू)। १४--इस वर्तन में एक प्रस्थ चायल समा सकते हैं (सम्+म्) १५-ऐसे रूप की उत्पत्ति (सम्+भू) मनुष्य (योनि) में कैसे हो सकती है। १६ विडालवृत्ति वाले धर्मध्वजी वेद को न जानने वाले ब्राह्मण् का वाणी से भी सत्कार न करे (सम्-भावि)। १७--सब कष्ट निर्धनता से ही पैदा होते हैं ( उद्+भू)। १८-चन्द्रमा के निकलने पर (आविर्+भू) सब अन्धकार दूर हो गया। १९—सूर्य के छिपते ही जंगली जानवर अपना शिकार खोजने के लिये निकल पहते हैं ( स्राविर् + मू ) स्रौर प्रातः ऋन्धकार के साथ ही छुप जाते हैं ( तिरो + मू )।

संकेत — श्रभ्यास ३९ से श्रभ्यास ४० तक प्रत्येक श्रभ्यास में एक ही कियापद का प्रयोग किया जाना चाहिये। एक एक कियापद के साथ कोष्ठकों में दिये गये भिन्न भिन्न उपसर्गों के प्रयोग से भिन्न भिन्न श्रथों का योध होता है। इस प्रकार जहाँ विद्यार्थी श्रनेक धातुश्रों के ग्रथं श्रीर रूपायली को कएउस्य करने के ग्रायास से यच जाते हैं, वहाँ उपसर्गों के योग से वाक्यों में सौष्ठव

का ही प्रयोग व्यवहारानुगत है—श्रयं मल्लो मल्लान्तराय प्रभवति। कहीं कहीं विभक्ति विशेष की श्रपेत्ता नहीं होती—विश्वासात्प्रभवन्त्येते। ये लोग विश्वास से शक्तिमान् हो जाते हैं। १-१ महान्तमिष यत्नं चेत्कुर्याम्।

श्रीर चमत्कृति श्रा जाती है। तथा साधारण धातुश्रों के प्रयोग की श्रिपेद्धा भाषा मँभी हुई वा परिष्कृत मालूम होती है। ५—हिमवती गङ्गा प्रभवति (उद्गच्छति)। ६—सुतजनमजन्मा गुरुस्तस्य प्रहर्षी नात्मिन प्रवसूव । ६—यदाहं तस्य भाषितं परिभावयामि तदा नात्र वहुगुणं विभावयामि। १०— नाहं ते तर्के दोषं विभावयामि (उत्पश्यामि), श्राञ्जसा विहा।

इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि सम् पूर्वक म् 'मिलने' व घारण करने के अर्थ में सकर्मक है। मिलने के अर्थ में अकर्मक भी है'। परा पूर्वक भू अकर्मक हैं'। परि + भू नित्य ही सकर्मक है। १४—इदं भाजनं तण्डुलग्रह्थं संभवति।

# श्रभ्यास--४०

(क=करना)

भारतवासी दासों की तरह अंग्रेजों की भाषा, व्यवहार और वेषभूषा की नकल करते हैं (अनु + कृ) । यह उनकी मन्दमित का लच्च है। २—यह पुस्तक अच्छे ढंग से लिखी गई है, निश्चय से यह विद्यार्थियों के लिये बहुत लाम की होगी (उप + कृ)। ३—तुम्हें अपने शत्रु का भी अपकार नहीं करना चाहिये (अप + कृ), सज्ज्ञनों के अपकार की तो बात ही क्या। ४—अच्छों की संगति पाप को ऐसे दूर भगाती है (अप + अा + कृ) जैसे सूर्य अन्वेरे को। ५—आक्षण राजा की मेंट (प्रतिग्रह) अस्थीकार करता है (परा + कृ), क्योंकि वह सोचता है कि इसकी स्वीकृति पापमय होगी। ६—जो रामायण की कथा करता है (प्र + कृ आ०) वह जनता की बहुत वड़ी सेवा करता है (उप + कृ)। ७—शास्त्र शह्यों को वेदों को अध्ययनादि का अधिकार नहीं देता (अधि + कृ)। ५—जो रागरिरिक शत्रुओं को वशा में कर लेते हैं (श्रिध + कृ—आ०) वे ही सच्चे विजेता हैं। ६—काम वासना मनमें विकार पैदा करती है, (वि + कृ—पर०)। १०—अअपना पेट भर विद्यार्थों व्यर्थ चेष्टा करते हैं (वि + कृ—आ०)। ११——अठित ढंग से सिखाए हुए घोड़े बहुत अच्छे दौड़ते हैं (वि + कृ—आ०)।

१-प्र-म् का इत अर्थ में एक श्रीर शिष्टजुष्ट प्रकार है--भवत्तंभावनी-त्थाय परितोषाय मूर्जुते । श्रिप व्याप्तदिगन्तानि नाङ्गानि प्रभवन्ति मे ॥ ( क्रुमार० ६।५६ ) इस अर्थ को मा ( श्रदादि श्रकमंक ) से भी कहा जा सकता है प्रवभूव=ममी। र-दिवं वाषसं वा मिथुन्येनया स्थामिति तां सम्बभूव-श्र० १।०।४। १॥ सम्भूयाम्मोधिमभ्येति महानद्या नगापगा-शिशु० २।१०॥

३-तेऽसुरा हेलयो हेलय इति कुर्वन्तः परावभ् बुः। महाभाष्य ।

१२—वह एक कपडे के दुकड़े पर चित्र बनाता है (ग्रा+क )। १३--यदि वह शराव पीता ही रहेगा, तो निश्चय ही विरादरी से बाहर कर दिया जायगा (निरा+क)। १४— दुष्यन्त ने निदोंष शकुन्तला का परित्याग कर दिया (निरा+क)। १५—संस्कृत के पढ़ने से मन पित्र होता है (सम्+स्+क़ कर्म में प्रत्यय) ग्रीर विशेष कर उपनिषद् ग्रादि प्रन्थों के पाठ से। १६--में नहीं जानता कि इस दोष का कैसे प्रतिकार किया जाए (प्रति+कृ)। १७-\* रोहिणी नक्षत्र में वेद का संस्कार पूर्वक पाठ प्रारम्भ करें। (उप+श्रा+कृ)।

संकेत--१--मरतवर्षीया दासवदनुकुर्वन्त्याङ्गलानाम् भाषां चर्यां परिकर्म च। यहाँ भाषा श्रादि के साथ षष्ठी भी साधु होगी। ६--स खलु साधिष्ठमुप-करोति लोकस्य यो रामायणं प्रकुरुते। ८--ते नाम जियनो ये शरीरस्यान् रिपूनिषकुर्वते। १--चित्तं निकरोति कामः। १०--श्रोदनस्य' पूर्णाश्लाता विकुर्वते। ११--विकुर्वते सैन्धवाः (= साधु दान्ताः शोभनं वलगन्ति)। १२--पटे मूर्तिमाकरोति। १३--यदि स पानं प्रसञ्जयित ध्रुवं निराकरिष्यते। निराकृत का श्रर्थं जाति पंक्ति से बाहर निकाला हुत्रा है। निराकृति' उसे कहते है जिसने स्वाध्याय (वेठ पाठ) छोड़ दिया है। वह भी श्राकृति (जाति) से बाहर किया होता है।

# श्रभ्यास--- ४१ ( इ = ले जाना )

१—उसकी छाती में तीर लग गया (प्र+ह) २—- ॐ हे सीम्य ! यज्ञ की लकड़ियाँ ले आश्रो, मैं तुम्हारा उपनयन करूँगा। ३—यह मीलिक पुस्तक नहीं है, यह दूसरी पुस्तकों से उद्धरण संगृहीत करके (सम्+श्रा+ह), बनाई गई है (रच्, प्र+नी)। ४—अपने भाषण को संक्षिप्त करो (सम्× ह) सुननेवाले उतावले हो रहे हैं। ५—गौश्रों को इकट्ठी करो, श्रीर घर को लौटें। ६ॐचन्द्रमा चाण्डाल के घर से चाँदनी की नहीं हटाता। (सम्=ह)। ७——ये दो बालक सीता से मिलते जुलते हैं (श्रनु×हर) ८—ॐघोड़े श्रपने बाप

१--इस पष्टी के प्रयोग के विषय में तृतीय श्रंश में पष्टी उपपद-विभक्ति के संकेती को देखो। २-- 'निःस्वाध्यायो निराकृतिः' इत्यमरः।

३—अनु ह सकर्मक है। यहाँ सीता शब्द से द्वितीया विभक्ति होगी। क्षि आह का अर्थ 'लाना' है। यदापि 'आहार' (कुदन्त) का अर्थ

की चाल की नकल करते हैं (अनु+ह, आ०)। ६—पथ्य का सेवन करना चाहिये, कुपथ्य का कभी नहीं (अभि+अव+ह)। १०—जो देश अब विहार कहलाता है वह पहले कभी बौद्ध विहारों से भरपूर था, इसोलिये इसका ऐसा नाम पड़ा। ११—जो प्रातःकाल सेर करता है (वि+ह) वह प्रायः स्वस्थ रहता है। १२—अपने भाई की मृत्यु का समाचार सुन कर उसने सावन भादों की तरह आँस् बहाये (वि+ह)। १३—दुष्टों का संग छोड़ देना चाहिये (परि+ह), इससे बहकर पातित्य का साधन नहीं। १४—उसने ठीक कहा है (वि+आ+ह) कि बहुत से देववादी मनुष्यों का नाय हो गया। १५—चोर जो कुछ हाथ लगा हे कर भाग गये (अप+ह) १६—वाजार जाकर फल वा शाक ले आओ (आ+ह) १७—पुत्र को चाहनेवाला पुरुष' पूर्णिमा के दिन ब्राह्मणों के आदेशानुसार बड़ा यहा करे (आ+ह)। १८—विकित्सक भोजन के उचित समय के लांघ जाने पर दोष बतलाते हैं (उद्+आ+ह)। १६—क्या वह मूढ मेरे साथ कार्य के विनिमय से व्यवहार करता है ! (वि+अव+ह)। २०— अध्यपि ऐसा है फिर भी राजा की कृपा दृष्ट इसे प्रधानता दे रही है (उप+ह)।

संकेत-४—संहियतां वचः (संहर वाचम्), त्वरमाणमानसाः सम्प्रति सामाजिकाः। ५—संहियन्तां गावः, ग्रहं प्रति निवर्तावहे। ६—पथ्यमभ्यव-हरेन्नापथ्यं कदाचन । ११—यः कल्ये विहरति स कल्यो भवति । १३—परिहर खलसम्पर्कम्, (वर्जय दुर्जनसर्थाम् ), नातः परं पातित्यकरमस्ति । १४— देष्टिकताऽनीनशद् बहूनिति सुन्दु तेन व्याहारि (देष्टिकतयाऽनशन् बह्व इति साधु तेन व्याहृतम् ।)

#### श्रभ्यास-४२

( गम् = जाना )

१ — नहीं माल्म यह आगन्तुक यहाँ किस लिये आया है ! (आ+ गम्) । इसकी आकृति शङ्का उत्यन्न करती है । २ — वह ऐसे देश में गया है, जहाँ से कोई यात्री कभी लौटा नहीं (प्रति + आ + गम्) । २ -- उपाध्याय के

मोजन है, 'श्राहरित' लाता है-इस अर्थ में ही प्रायः प्रयुक्त होता है। हाँ, ग्रिजन्त श्राहारयति 'खाता है' इस अर्थ का बोधक है।

१-१-पुत्रकामः । २-यज्ञ, सर्व, श्रध्वर, मल, ऋतु, मन्यु-पुं०।

पास जात्रो, स्रौर व्याकरण पढ़ो (त्रा + मम् + णिच्), व्यर्थ मत घूमो । ४ — \* संयोग के बाद वियोग भी होता ही है। सभी पदार्थ स्थाने जानेवाले हैं। ५-गंगा और यमुना प्रयागराज में मिलती हैं (सम् + गम्, श्रा॰) श्रीर नया ही हर्य बनाती हैं। ६—वह अपने गाँव को जाता हुआ (सम्+गम्—पर०) रास्ते में वीमार हो गया। ७—'श्रयोध्या के लोगों' ने बनबास' जाते हुए' राम का पीछा किया ( श्रनु + गम् ) श्रीर उसे वापिस लाने का भरसक यतन किया। ८ सूर्य निकल रहा है (उद् + गम् ) स्त्रीर अन्धेरा दूर हो रहा है ( ग्रप + गम् )। पद्मी इकट्ठे होकर कलरव करते हैं। ६ -- लंका से लौटते हुए राम का स्वागत करने को भरत आगे वढ़ा (प्रति + उद् + गम्)। र ०---वह घर से वाहिर गया है ( निर + गम् ), मुक्ते माल्म नहीं वह कहाँ होगा। ११-वीर वापिस आ गया है (परा + गम्), सुके उसका सामना करने दो। १२-- श्रीमतीजी को में कौन व्यक्ति जानूँ ( श्रव + गम्)। (६—# जिस प्रकार, मनुष्य कुदाली से खोद कर जल प्राप्त कर लेता है (अधि + गम्) उसी प्रकार परिचर्याशील शिष्य गुरुगत विद्या की प्राप्त करता है। १४--हे माग्यवक'! जरा ठहरी' ( ग्रा + गम् + गिच्-ग्रा०)। गुरुजी अभी आते हैं। १५ - अपने पिता के पास जाओ (उप+गम्) और उनसे अनुशा प्राप्त करो। १६--समुद्र गृह में सखी सहित मालविका को वैटा कर मैं श्रापका स्वागत करने आया हूँ ( प्रति--उद्+गम् )। १७ - हमारे घर त्राज एक पाहुना र स्राया है ( ग्रिभि न त्रामि गर्म्)। उसका र स्रातिथ्य सत्कार करना है। १८--क्या तुम्हें यह प्रस्ताव स्त्रीकृत है ( श्रिमि + उप + गम्) ! हाँ जी, हमारा इससे कोई विरोध नहीं। १६-इस जन्म में मनुष्य पूर्व जन्म के कमों का फल प्राप्त करता है (सम्+ अधि + गम्)।

संकेत--३ — उपाध्यायमुपसीद, ततश्च व्याकरसमागमय। स्त्रमर्थकं च मा परिकाम। ६ — संवस्थं संगच्छन्सोऽन्तराऽरुज्यत। सम् + गम्, जब सकर्मक हो, तो इससे परस्मेपद प्रत्यय स्त्राते हैं। ५--रिविषद्गच्छिति, तमश्चापगच्छिति। संगत्य च क्वस्यन्ति कलं शकुन्तयः। ९--लङ्कातो निवर्तमानं श्रीरामं मरतः

१--श्रायोध्यकाः। २--२ वनं प्रव्रजन्तम्। १--३ श्रागमयस्य तावन्मा-ण्वक । श्रागमयस्य = कञ्चित् कालं सहस्य = प्रतीन् करो । यहाँ 'कर्म' के प्रयोग न करने की ही शैली है ।

४--प्राधुश्चिकः । ५--५ स त्रातिथ्येन सत्करश्चीयः ।

प्रत्युष्जगाम (प्रत्युद्ययौ ) । १४—ग्रागमयस्य तावन्माख्यकः, ग्रभित श्राग-ष्व्वन्ति गुरुचरणाः । १७—ग्रहमद्गृहानद्यैकोऽभ्यायतोऽभ्यागमत् । श्रहमद्गृहा-नद्य कश्चिदभ्यागात् । १८—ग्रपीगं प्रस्तावमभ्युपगष्कुति (ग्राभ्युपैषि) १ ननु नाहमेनं विश्वन्ते ।

> श्रभ्यास—४३ (चर्=चल्रना)

१ - जो धर्म का पालन करता है ( चर् ) उसे धार्मिक कहते हैं। को अधर्म करता है उसे आधर्मिक कहते हैं और जो धर्म नहीं करता उसे अधार्मिक कहते हैं। २- अजब तक पृथ्वी पर पर्वत स्थिर रहेंगे, और नदियां बहती रहेंगी, तब तक रामायण की कथा लोगों में प्रचलित रहेगी। ३--पार्वती प्रति दिन शिव की सेवा करती थी (उप + चर्) यह जानती हुई भी कि शिव को पति रूप में प्राप्त करना श्रत्यन्त दुष्कर है। ४-- अक्षेयह विलकुल ठीक है कि उसे महारानी की उपाधि से सम्मानित किया जाय ( उप ने चर्)। ५---उस स्त्री का इलाज ( उपचार ) सावधानी से होने दो कदाचिद् स्वस्य हो जाय। ६--जो कोई भी अपराध करेगा ( ऋप +चर् ) उसे दराड दिया जायगा, पद्भपात नहीं होगा। ७-यदि तुम ऋपना भला चाहते हो तो सजनों का अनुसरण करो (अनु + चर्)। ८ - नौकर ने मालिक की देर तक सेवा की (परि+चर्) और मालिक ने प्रसन्त होकर (परितृष्य, प्रसद्य ) उसे बहुत सा धन दिया। ६ — नारद मुनि तीनों लोकों में भ्रमण किया करते थे ( सम्- चर् ) श्रीर लोक वृत्तान्त को स्वयं जान कर दूसरों को बताया करते थे। १० - इस सड़क से बहुत से लोग आते जाते हैं (सम् + चर्)। कारखानों में जाने वालों के लिये यह प्रसिद्ध मार्ग है। ११-- जो शिष्टाचार की सीमा लांघते हैं ( उद्+चर्-न्रा॰ ) वे निन्दित हो जाते हैं ( श्रव + गै-कर्मशा )। १२ - किसी की खुले मैदान में मलमूत्र-त्याग नहीं करना चाहिये ( उद् + चर् )। १३ — जिस प्रकार भ्राग से चिन-गारियाँ भी निकल ती हैं उसी प्रकार प्राणिमात्र ब्रह्म से उत्पन्न होते हैं (वि + उद् + चर् )। १४--सोगों को समाधि की विधि का उपदेश देता हुआ योगी पृथ्वी पर खून घूमा (वि + चर्)। १५ - जो स्त्री पतिव्रता धर्म के विकद्ध

श्राचरण करती है उसके लिये पुण्यमय लोक नहीं हैं। १६—यह एक श्रटलें (श्र + वि + श्रिम + चर् + णिच्) नियम है। १७-- अधुना है वहाँ विराध दनु कवन्य राज्य श्रादि अनर्थ कर रहे हैं (श्रिम + चर्)। ४८— अधुत्र पिता के विरुद्ध श्राचरण करते थे श्रीर नारियाँ पित के विरुद्ध।

संकेत—६-- त्रिलोकी समचरत्रारदः। यहाँ परस्मैपदी धातु सं +चर् सकर्मक है। १० — भूयांसो जना मार्गेणानेन संचरन्ते। श्रावेशनानि वियासतामेष प्रस्थातः सञ्चरः। यहाँ (सम् +चर्) श्रकर्मक है। यहाँ श्रात्मनेपद का प्रयोग मली प्रकार समक्ष लेना चाहिये। ११ — ये समुदाचारमुञ्चरन्ते, तेऽवगीयन्ते। १२ — प्रकाशेऽवकाशे नोच्चरेत्। १४ — लोकं समाधिविधिमुपदिशन् भुवं विचचार(= बभ्राम ) योगी। यहाँ दितीया के प्रयोग पर ध्यान देना चाहिये। १५ — या पति व्यभिचरित, न तस्याः सन्ति लोकाः शुभाः।

#### अभ्यास-- ४४

(नी = ले जाना)

१--स्थ पास में लाख्रो (उप+नी), जिससे में इसमें चढ़ सकूँ। २—
श्राख्रो, में तुम्हें उपनीत करूँगा (उप+नी-ग्रा०), त् सत्य से विचलित
नहीं हुआ। ३—अपने सदाचरण से इस कालिख को मिटाने का प्रयत्न करो
(अप+नी)। ४—राजा मनु की बताई गई (प्र+नी) विधि से अपनी
प्रजा पर राज्य करे। ५—यह पुस्तक किसने बनाई है (प्र+नी)। 'इससे
पहले बनाई गई पुस्तकें इससे कहीं बढ़ चढ़ कर हैं'। ५—नरों में श्रेष्ठ राम ने
स्थियों के सभी गुणों से भूषित' जनकारमजा सीता से विवाह किया (परि+नी)। ७—कृत्या मेरे लिये बाग में से कुछ गुलाब के फूल लाख्रो (ख्रा+नी)। ८—अउस स्त्री ने अपने भीषण अभूमंग द्वारा अपने कोध का ख्रमिनय
किया है (ख्रमि+नी)। ६—अपने कोध को रोको (सम्+द्व), 'कोमल
स्वभाव वाली बालिका पर द्या' करो' इस प्रकार देवताख्रों ने दुर्वासा से
पार्थना की (ख्रनु +नी)। १०—तुम निस्सन्देह इस उजले चरित्र से अपने
वंश को ऊँचा उठा दोगे (उद्+नी) ११—यह सममना (उद्+नी)

१-१--प्रणीतपूर्वाणि पुस्तकान्यतः सुदूरमुत्कृष्यन्ते । २-- वर्षयोषिद्गुणा-लङ्कृता । यहाँ 'योषित् चर्षगुणालङ्कृता' नहीं कह सकते । समास अधिकार में ''विषय-प्रवेश'' देखो । ३--दय् भ्वा० आ०।

कुछ कठिन नहीं कि मुसलमानों से बिद्या बर्ताव करने में सरकार का क्या श्रमिप्राय है। १२—शास्त्ररूपी समुद्र के पार गये हुये गुक्क्रों ने रघु को शिक्षा दी (वि+नी)। १३—जो श्रपनी वासनाश्रों पर कावू रक्षते हैं (वि+नी+श्रा०) वे इस लंसार में खूब फलते फूलते हैं । १४—तुमने यह कैसे निश्चय किया (निर्+नी) कि वह गलती पर है । १५—श्ममिली दुलहिन समुर के होते हुए श्रपना मुँह फेर लेती है (वि+नी)। १६—तव उसने दोनों हाथ जोड़कर (समा+नी) गुरु को प्रशाम किया (प्र+नम्) श्रीर गुरु ने प्रसन्न होकर श्राशीर्वाद दिया। १७—क्षश्राप दोनों को कौन सी कला में शिक्षा दी गई हैं (श्रमि+वि+नी)। १८—हम देर से देखे गये (व्यक्ति) के पास किर कैसे पहुंचना चाहिये (उप+नी)। १६—क्षिवह ईश्वर तुम्हारी तामसी प्रकृति को दूर करे (वि+श्रप+नी) ताकि तुम सन्मार्ग का दर्शन कर सकी।

संकेत-१—उपनय रथं यावदारोहामि ( उपश्लेषय स्यन्दनं ''''')। २—
एहि, स्वामुण्नेष्ये, न सत्यादगा इति । ६—रामः सीतां परिणिनाय । परि +
नी का मूल अर्थ अग्नि के चारों ओर ले जाना है । इस कार्थ में 'वर' कर्त्ता है,
और 'वधू' कर्म रूप में ले जाया गया व्यक्ति है । हमारी यही आर्थ
प्रणाली है और हम इसके विपरीत नहीं जा सकते । एवं परिण्यविधि में वधू
की कर्तृता को कल्पित कर 'सीता रामं परिण्नाय'' ऐसा प्रयोग करने वाले
संस्कृत वाग्धारा अथवा आषं-संस्कृति का गला चूँट देते हैं । पुरुष 'वर' के
रूप में 'परिणेत्' है और वधू परिणीता है । १०—अवदातेनानेन चरितेन
कुलमुन्नेष्यि । ११ — मुहम्मदानुगानां सविशेष-समादरे राज-मन्त्रिणां कोऽभिपाय इति न दुष्करमुन्नेतुम् । १६—ततः स हस्तौ समानीय (करौ सम्पुटीकृत्य)
गुरु प्रणनाम, गुरुश्च तमाशिषाऽऽशशासे (गुरुश्च तस्मा आशिषोऽभ्युनाद)।

# अभ्यास-४५

(स्था=ठहरना)

१-महाराज श्रीराम के राज्याभिवेक उत्सव "में लङ्का युद्ध में सहायक श्रनेक

१—मनोबृत्ति-स्त्री । २-२—समृध्यन्ति, समेघन्ते, ग्राप्यायन्ते । ३-३ सोऽसाधुदर्शीति । ४—हीमती, ग्रापत्रपिष्णुः, हीनिषेवा-वि० । ५—उत्सव, उद्धव, उद्धर्षं, मह-पुं० । ६-६--लङ्कासमरसुद्धदः ।

वानर और राच्च तथा नाना दिशाओं को पवित्र करने बाले ब्रह्मर्षि व राजर्षि उपस्थित हुए ( उप+स्था-ग्रा० )। र—देवता तारकासुर से पीड़ित हुए रचा के लिये ब्रह्मा की सेवा में (ब्रह्मास्म्) पहुँचे (उप+स्था-प॰)। --ग्रार्य लोग सूर्य की पूजा करते थे (उप+स्था-ग्रा०) ग्रौर ऋ चात्रों से उसकी स्तुति करते ये ( उप + स्था - - आ ) । ४ - यह मार्ग मुलतान को जाता है (उप+स्वा--ग्रा०) ग्रीर यह लाहीर की। ५-ग्रपने गुर की आजा का (निदेशम्) पालन करो ( अनु +स्था ) और शास्त्र चिन्ता में मग्न रहो (रम्)। ६--मैं यहाँ कुछ दिन ठहरूँगा ( ऋव+स्था-ऋा० ) ऋौर फिर पेशावर (पुरुवपुर) चला जाऊँगा (प्र+स्था-- आ · )। ७--जो निर्धनों की सहायता करता है वह स्वर्ग में प्रतिष्ठा लाभ करता है (प्रति+ स्था--प०)। ८--इम इस युक्ति का इस प्रकार विरोध करते हैं। (प्रति+ग्रव+स्था-ग्रा०)। ६--इस बात का निर्धेय हुन्रा (वि+ अव + स्था-ग्रा॰) कि हम अब से भगड़ेवाली बातों के विषय में बातचीत नहीं करेंगे। १० – ऋष्यशृङ्क का बारह' बरसों में पूरा होनेवाला' यज्ञ समात हो रहा है ( सम् स्था - आ ।) और विसष्ठ आदि वाविस लौट रहे हैं। ११-वहत से लोग जवानी में ही दरिद्रता के कारण विना किसी उपचार के भर जाते हैं (सम् + स्था - ग्रा०)। १२ - जिस प्रकार ग्राग्न से चिनगारियां निकलती हैं (वि+प्र+स्था-म्रा॰), इसी प्रकार बर्स से सब भूत जड़ व चेतन उत्पन्न होते हैं। १३-महात्मा गान्वी हर सोमवार को चौबीस घएटों के लिये भीन ब्रत रखा करते थे ( ब्रा +स्था-प॰ ) १४--वैयाकरण मानते हैं कि शब्द नित्य है (श्रा+स्था-ग्रा०), नैयायिकों की प्रतिशा है कि शब्द अनित्य है। १५ - वह अकेला ही सब लोगों पर प्रमुख रखता है ( श्रिधि + स्था )। १६--इस ग्राम से प्रत्येक वर्ष एक सी स्पये लगान प्राप्त होता है ( उद् + स्था - प० )। १७ - मुनि लोग सांख्य वा योग मार्ग

१-१-ब्रह्मा की सेवा में पहुँचे = ब्रह्माणमुपतस्युः । उप + स्रास् स्रथवा स्रनु + स्रास् का मी इस स्रथंमें प्रयोग होता है। 'ब्रह्मणः सेवायां जग्मः' इत्यादि स्राधुनिक प्रकार व्यवहारानुपाती नहीं। २—२ 'द्वादशवार्षिकं सत्रम्'। यहाँ भूतकाल में प्रत्यय होने से उत्तर-पद वृद्धि हुई है। यहाँ 'द्वादशवर्षिकम्' कहना ठीक न होगा। ३-३ स्रानुपचरिताः, स्रानुपकान्ताः।

से मुक्ति के लिये प्रयत्न करते हैं (उद्+स्था—म्रा०) १८—प्रयाग में गंगा यमुना में जा मिलती है (उप+स्था-म्रा०)। १६—भोजन के समय म्रा जाते हो (उप+स्था), काम के समय कहाँ चले जाते हो १२०—राजकुमार पुष्परथ पर चढ़ कर (म्रा था) सैर के लिये निकल गये।

संकेत—७—यो दरिद्रान् भरित, स स्वर्गे लोके प्रतितिष्ठति ( महीयते, नाकं सचते )। द — इत्युक्ते एवं प्रत्यविष्ठामहे। ६—इदं तिहें व्यवतिष्ठते, न वयं विवादपदमुद्दिश्य संलिपव्याम इति । १६—शतं रूप्यकाः प्रत्यव्द-स्तिष्ठन्त्यस्माद् प्रामात् । १७—मुक्ताधुत्तिष्ठन्ते मुनयः साङ्ख्येन वा योगेन वा । यहाँ दसमी के प्रयोग के साथ २ स्रात्मनेपद का प्रयोग भी स्रवधेय है। १६—मोजनकाल उपतिष्ठसे, कार्यकाले क्य यासि ?

# अभ्यास--४६

(पत्= गिरना)

१—शिष्य गुरु के चरणों में प्रणाम करता है (प्र+नि+पत्) ह्योरे गुरु उसे ह्याशीवाद देता है। २—श्किषावों पर बार २ चोट लगती है (नि+पत्) कितना ही वचाव क्यों न करें। ३—श्किष्ठिवेक से रहित (मनुष्यों) का छैकड़ों प्रकार से पतन होता है (वि+न्त्)। ४—श्काब्या में बलाकायें उड़ रही हैं (उद्+पत्) श्रनुमान होता है दृष्टि होगी। ५—तुम कब लौट कर श्रास्त्रोगे (परा+पत्), में कब तक श्रापकी बाद देखूँ। ६ वह शतु पर टूट पड़ा (सम्+नि+पत्) श्रीर उसके दुकड़े २ कर दिये। ७—इन्द्रियों के विषय कुछ काल के लिये हर्पदायक होते हैं, पर श्रन्त में श्रद्धिकर हो जाते हैं। ५—जंगल का यह भाग मनुष्यों के यातायात (जन-सम्पात) से श्रन्य है। ६—भिस्न २ देशों के नीतिज्ञ वर्तमान राजनीतिक दिथित पर विचार करने के लिये यहाँ इकट्ठे होंगे (सम्+नि+पत्)। १०—दुष्यन्त के रथ ने भागते हुए हिरन का पीछा किया (श्रनु+पत्)। १९—इन्द्रियों के विषयों का यदि बार २ श्रनुमव किया जाय, तो वे सनकों मधुरतर मालुम होते हैं (श्रा+पत्)।

१--। पुष्यरथम् (चक्रयानम्) श्रादथाय। २--५ गुरुश्च तमाशिषा-ऽऽशास्ते। १---३मधुरतरा श्रापतन्ति मनसः। यहाँ षष्ठी का प्रयोग सविशेष श्रवधान के योग्य है। यहाँ 'इन्द्रियविषयाः' ऐसा कहने की श्रावश्यकता नहीं। केवल 'विषय' शब्द इस श्रर्थं में प्रतिद्व है।

१२-- उत्तम को प्रिणिपात (प्र+िन+पत्) से, श्रौर शरू को मेद ( नीति ) से ( उप + जप्) वश में करे । १३-- ऐसा कहना शिष्ट-व्यवहार के श्रातुक्त नहीं (नाऽनुपतिति शिष्टव्यवहारम्)। १४-- श्लिश्राक्रमण करने ( उद्+पत्) की इच्छावाला सिंह भी कोध से सिकुड़ जाता है। १५-- रानी कोप से सुक्त पर हूट पड़ी, ( श्रिभ + उद्+पत्), पर मेरा कुछ विगाड़ न सकी।

संकेत--१--उपाध्यायचरण्योः प्रणिपतित शिष्यः। ६--स शत्रुषैन्ये संन्यपतत् (शत्रुषैन्यमुपाद्रवत्), शतधा च तद् व्यदलयत्। ७--स्रापात-रमणीयाः परिणितिविरसा स्रमी विषयाः'। ६--नानादेशस्था प्रमुखा नयशा नृपनीतिकृतां वर्तमानामवस्थां मिथः परामष्टुंमिह संनिपतिष्यन्ति। राज-नैतिक स्रौर राजनीतिक स्रादि स्राधुनिक प्रयोग से यचना चाहिये। तदित प्रत्ययों से बनाये गये नए २ विशेषणों का छोटे २ समासों के स्थान में संज्ञापदों के साथ जो प्रयोग देखने में स्रा रहा है, उसमें स्राधुनिक भारतीय बोलियों का प्रमाव भत्तकता है। एवं--स्रार्थिकं कुच्छुम्, स्रार्थिकी दशा, व्यावहारिकं ज्ञानम्, स्रादि का प्रयोग त्याज्य है, स्रौर इनके स्थान में क्रमशः 'स्र्थंकुच्छुम्, स्रर्थदशा, तथा व्यवहारज्ञानम्' का प्रयोग होना चाहिये। ऐसा ही संस्कृत का स्वरस है।

#### श्रभ्यास--४७

# ( बृत् = होना )

१—जब रात पड़ती है (प्र+वृत्) पची अपने घोंसलों में या जाते हैं।
२—श्वराजा प्रजा के भले के लिये काम करे (प्र+वृत्)। और प्रजाओं को पीडित न करता हुआ पृथियी को भोगे (भुज—या।)। ३—क्या समाचार है (प्रवृत्ति) कहो कैसे दिन गुजरते हैं। ४—हस वृत्त् की जड़ें उखड़ गई हैं (उद्+वृत्) यह अब गिरा कि तब। ५—यह' संसार सदा बदलता रहता है' (पिर+वृत्)। ६—लोग बड़ों में अद्धा और भक्ति रखते हैं। जिस बात को वे प्रमाया मानते हैं लोग उसी का अनुसरण करते हैं (अनु + वृत्)। ७—वह पुत्र ही क्या जो पिता की आज्ञा का पःजन नहीं करता है (अति + वृत्)। ८—श्वश्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा—श्वरही मेरा परम स्थान है जहाँ पहुँच कर (लोग) वापिस नहीं आते (नि + वृत्)।

१--कुलाय-पुँ०। नीड--पुं०, नपुं०। २--२ जगदिदं परिवर्ति ।

६—ॐमुख श्रीर दुःख (रथ के) पहिंचे के समान श्राते जाते है (परिम् हत्)। १०—यह पाठ दोहराया जायगा (श्राम्हत्मिण्च्) श्रीर विषम स्थल स्पष्ट किये जायेंगे। ११—में नहीं कह सकता कि वह घर से कब लौटता है। (श्राम्हत्, प्रतिम्शाम्हत्)। वह बहाना बनाने में बहुत चतुर है। १२—मेंने एक तापस कुमार को कद्राच्न की माला फेरते (श्राम्हत्म गिच्)। १४—यह चित्रय बालक सेनाओं के बिनाश से टल गया है (बिम् श्रपम्हत्)। १५—वह इधर ही श्रा रहा है (श्रिमम्हत्)। में इसके सामने होता हूँ। १६—इस श्रवसर पर यमुना के किनारे सारा देहात एक-वित हो रहा है (सम्महत्)। १७—सांस्थमतावलियों के श्रनुसार यह संसार प्रकृति से उत्पन्त हुशा है (सम्महत्)। १८—वेदानियों का मत है कि श्रादि श्रीर श्रन्त से रहित बहा इस संसार के प्रातिमासिक रूप में बदलता है (विम्हत्)। १६—ॐपह बकुलाविलका मालिका के पैरों की सजावट कर रही है (निर्म्हत् गिच्न्)।

संकेत-३--का प्रवृत्तिः ? (का वार्ता ?) 'समाचार' इस अर्थ में अब प्रयोग होने लगा है। साहित्य में इस अर्थ में कहीं नहीं मिलता। १०-- आवर्तियिष्यते पाठः। विषमाणि च स्थलानि समीकरिष्यन्ते । यहाँ वृत् घातु णिच् के साथ प्रयुक्त हुई है। १२-- अच्चवलयमावर्तयन्तं तापसकुमारमदर्शम्। आ-- वृत् फिरने वा घूमने के अर्थ में प्रयुक्त होता है। जैसे-''आवर्तेऽम्मसं अमः'' णिच् के साथ फिराने या घुमाने में भी इसका प्रयोग होता है और औटाने और पिचलाने के अर्थ में भी-आवर्तयित पयः। सुवर्णमावर्तयित स्वर्णकारः १३-- रजुसट् रज्जुमावर्तयित । १७--- जगदिदं प्रकृतेः समवर्तत हति संख्याः।

## अभ्यास---४⊏

#### (सद् = बठना)

१— माता पिता श्रपने पुत्र के श्राज्ञा पालन से प्रसन्त होते हैं (प्र+ सद्)। २—शरद् ऋतु में निदयों का जल स्वच्छ हो जाता है (प्र+सद्) ३—वह श्राज्ञा से पूर्व जलाशय पर पहुँच गया (श्रा+सद्) वह बहुत' तेज दौद्रनेवाला है'। ४—परीचा सिर पर श्रा रही है (प्रति+श्रा+सद्) श्रीर १-१-व्यपदेशचतुरः। २-२-चरखालङ्कारं निवर्तयति। ३-३ जङ्गालो हासौ। तुम पढ़ाई में मन नहीं लगाते । ५--विद्यार्थियों की ऋपने श्रासनों पर भुकना नहीं चाहिये (नि + सद्) परन्तु सीधा (दग्डवत्) बैठना चाहिये ( श्रास्, उप + विश्)। ६-% जो वस्तु हलकी है वह तैरती है, जो भारी है वह नीचे वैठ जाती है (नि + सद्)। ७ — तुद हृदयवाले अपने प्रयत्नों में वाघाओं की पास कर हिम्मत हार देते हैं (श्रव +सद्)। ५—यदि आप को किसी ग्रावश्यक कार्य में बाधा न हो (ऋव । सद् ) तो कृपया आप मुक्ते कल सबेरे मिलें। ६--वीर पुरुष नियत्ति में प्रसन्त होता है (प्र । सद् ) ग्रौर विषाद ( शोक ) नहीं करता (न, वि + सद्)। १० - - युग २ के अनुसार धर्म बदलता रहता है (परि+ वृत्), अतः कई शास्त्रोक्त अनुष्ठान भी नष्ट हो गये हैं (उद्+ सद् )। ११--भगवान् कृष्ण कहते हैं--क्षयदि मैं कर्मन करूँ तो ये लोक नष्ट हो जावें। (उद्+सद्)। १२--इस प्रकार श्रमत्य में हठ तुम्हें श्रवश्य विनष्ट कर देगा (उद्+सद्+िण्च्)। १३--श्लसपुरुषों के मार्ग का ग्रनु-सरण यदि पूर्णं रूप से न हो छके तो भी उनका थोड़ा बहुत श्रनुसरण करना चाहिये, क्योंकि मार्ग से चलता हुआ व्यक्ति कष्ट नहीं उठाता ( न, अव्+ खिद् )। १४--जो धर्मानुसार अपनी जीविका<sup>र</sup> कमाता है, वह अवस्य श्रेय (श्रेयस् नपुं॰) प्राप्त करता है ( श्रा+सद्)। १५—कौत्त भगवान् पाणिनि की सेवा में गया (उप + सद्) श्रीर उनसे वैदिक तथा लौकिक व्याकरण चिर तक पढ़ता रहा। १६-- इस ब्राह्मण का अवशिष्ट भाग स्पष्ट है ( प्रसन्त ) इसके व्याख्यान की स्त्रावश्यकता नहीं।

संकेत-१--पितरौ सुतस्य बश्यतया प्रसीदतः, (वश्ये सुते प्रसीदतः पितरौ) यहाँ 'वश्यतया' तृतीयान्त है। क्योंकि—'वश्यता' प्रसन्त होने में हेतु है। वैकल्पिक अनुवाद में सप्तमी का प्रयोग ध्यान देने योग्य है। ३— तर्कितात् समयादवीगेव स कासारमासीदत्। ४—-प्रत्यासीदित परीचा, त्वं च पाठेऽनवहितः (पाठे मनो न ददासि)। ५—-छात्रा न निषीदेयुरासनेषु, किन्तर्हि दर्णडवदुपविशेयुः। ७—-प्रतिहतप्रयत्नाः चुद्रमानसा अवसीदितः। १२-- अयमस्त्येऽभिनिवेशो नियतमुत्ताद्यिष्यति वः। १५-- उपसेदिवान्कौत्सः पाणिनिम्। चिरं ततो वैदिकं लौकिकं च ब्याकरण्मधिजग्मिवान्। १६--प्रसन्नो ब्राह्मग्रोशः नैष व्याख्यानमपेखते। (नायं व्याकार्यः)।

१---१ उत्सन्नाः शास्त्रोक्ता अपि केपि विधयः। २---श्राजीव-पुं०। जीमिका, वृत्ति--स्त्री०। वर्तन-नपुं०।

#### अभ्यास-४६

( विष् चुनना )

१ -- वह श्रच्छा भोजन करता है ग्रीर भली प्रकार व्यायाम करता है, इसलिये उसका शरीर पुष्ट हो रहा है (श्रय + चि)। २—व्यायाम से रक्त की गति सुधर जाती है, ' चर्ची कम हो जाती है (अप + चि, कर्माण) शरीर 'हल्का और नीरोग हो जाता है। ३—उछने वाग में वेलों से बहुत से फूल तोड़े (अव+ चि) श्रीर उनसे एक सुन्दर सेहरा वनाया। ४ - वनिया धन वटोर रहा है (सम् + चि) श्रीर उसे खर्च (विनि + युज्) नहीं करता । ५ -- हम निश्चय करते हैं (निस्-निव) कि जब तक इम स्वतन्त्रता प्राप्त नहीं कर लेते, तब तक विश्राम नहीं कर करेंगे। ६—पुलिस अपराधियों की खोज निकाल (वि-चि) श्राशङ्कित षड्यन्त्र का पता लगाए । (उप-लम्) । ७-- श्रार्य लोग अध्यापक को आचार्य कहते हैं, क्योंकि वह अपने शिष्य की बुद्धि को बढ़ाता है (ब्रा+ चि)। प--वह हार गूंथने के लिये फूल एकत्रित करता है (सम्+उद्+चि)। E--एक स्थान में इकट्ठी हुईं (म्रिभि × उद् × चि) युक्तियाँ प्रभाव रखती हैं। १०--में भली प्रकार जानता हूं (परि-चि) कि वह मीठा बोलता है, श्रीर किसी के 'चित्त को ठेस नहीं पहुंचाता"। ११--कहते हैं कि मांसाहारी लोग केवल मांस को ही बढ़ाते हैं (उप +िच), बुद्धि को नहीं। १२--क्षिमैं इस वात का ठीक ठीक निश्चय नहीं करता (वि + निस् + चि) कि यह (सीता का स्पर्श) मुख कारक है या दुःख कारक है। १३--नीकर शय्या पर चादर विछाता है (श्रा+चि)।

संस्कृत—-१-- स पुष्टिप्रदमन्तं भुङ्के सुष्ठु न्यायच्छते च, तस्मात् प्रची-यन्ते तस्य गात्राणि । १—- उद्याने प्रतानिनीर्यहूनि कुसुमान्यवाचिनोत् (वहीः सुमनसोऽवाचेष्ट) । 'प्रतानिनीः' द्वितीया बहुवचन हैं । एवं चि यहाँ द्विकर्मक है । गीणकर्म में पद्ममी का भी प्रयोग हो सकता है, यथा—- स उद्याने प्रतानि-नीभ्यो बहूनि कुसुमान्यवाचिनोत् । ५—- वयं निश्चनुमः (निश्चिन्मः) न वयं विश्रमिष्यामो यावन्न स्वातन्त्र्यं प्रतिलमामह इति । ६—- श्रभ्युन्चितास्तर्काः

१—१ साधू भवति । २ मेदस् — नपुं० । ३ परिलघु - - वि० । ४ स्वस्य, श्रारोग्य, नीदज, निरामय, कल्य - - वि० । ५ — ५ त दुनोति चेतः । ६ — शक् स्वा० प०, दिवा० उ० ।

प्रभावुका भवन्ति । ११--मांसाशिनो मांसमेवोपचिन्वन्ति न प्रज्ञामित्याहुः । १३--मृत्यः शय्यां प्रच्छदेनाचिनोति ( मृत्यः शय्यामास्तृशोति )।

#### अभ्यास--५०

( श्वा = भारण करना वा रखना )

१-दरवाजा यन्द कर दो (ग्रिपि-धा) जिससे देर से श्राने वाले अन्दर न स्राने पार्वे । २-मैं अपने पुत्र को कल विदा करने के लिये प्रयन्ध कर रहा हूँ (सम् + वि + घा) । मुक्ते इस काम से २ घएटे पीछे अवकाश मिलेगा । ३-जी में कहता हूं उस पर ध्यान दो (अयव + धा), अपन्यथा तुम्हें हानि पहुंचेगी। ४--जैसा शास्त्र श्रादेश करते हैं वैसा ही करो (वि + धा), उसके विपरीत नहीं। ५-यह तुम्हारी रचना में नया' गुरा भर देगा' (श्रा-धा)। ६-मैं यात्रा के लिये पर्याप्त सामग्री ले जाऊँगा, बाकी के धन को मैं गाँव के किसी विश्वासी बनिये के पास ग्रमानत रख जाऊँगा। ७--ग्रपने से प्रवल शत्रु के साथ सन्धि कर लेनी चाहिये (सम् भा), क्योंकि लड़ाई में अपना विनाश निश्चित है। ५-- स्या तुम इन लोहे के दो दुकड़ों को पिघला कर जोड़ सकते हो ! (प्रति + सम् न्त्रा)। ६-राजा दूसरों को घोखा देने को धिज्ञान की भाँति अध्ययन करते हैं। क्या ने कभी निश्वास के योग्य हो सकते हैं ? १०—विद्वान् अब मी भारत के प्राचीन इतिहास की खोज कर रहें, (श्रृनु + सम् + धा)। ११-जल्दी करो, जो कहना है कहो (स्रिभि मधा), मैं श्रिधिक देर नहीं उहर सकता। १२—मैं तुम्हारा श्रिमपाय (श्रिमिसन्ध-पुं०) नहीं समभ सकता, तनिक श्रौर साफ साफ कहो। १३--थका हुआ मजदूर भ्रापनी बाँह का तकिया बना कर (वाहुमुगधाय) सो रहा है। निश्चित पुरुष को जहाँ तहाँ नींद श्रा जाती है। १४-कपड़े पहिनो (परि + धा) ग्रौर पाठशाला जाश्रो। देर मत करो। १५--श्रपने कपड़े बदलो (वि +पिर + धा) क्योंकि ये मैले हो गये हैं। १६-मुक्ते लड़के की पढ़ाई का प्रबन्ध करने के लिये क्पया चाहिये, हो मुक्ते अपना यह साह के पास गिरवी रखना पड़ेगा।

१—१ गुगान्तरमाधास्यति । रचनाया उपस्करिष्यते—ऐसा कृ का प्रयोग करते हुए कह सकते हैं। यहाँ, 'रचनायाः' में षष्ठी तथा 'उपस्करिष्यते' में श्रात्मनेपद पर ध्यान देना चाहिए। २ विलाप्य। ३ घटयितुमलम् । ४ पराति सन्धानम् । ५--श्राक्षवाचः।

संकेत—१—द्वारं पिषेहि, स्रितकालमागतास्ते मा प्रविद्धालिति । क्षि'स्रापि' के 'स्र' का विकल्प से लोप हो जाता है । इसी प्रकार 'स्रव' के 'स्र' का भी लोप हो जाता है । जब कि 'स्रव' का भी 'धा' के पूर्व प्रयोग किया गया हो । 'एवं'—द्वारमिपेहि—भी व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध प्रयोग है । ६—गृहीत-पर्याप्तपाधेयोऽहमविश्षष्टं मद्धनं विश्वास्ये मामविण्जि निधास्यामि । 'विण्जि' में सप्तमी विभक्ति के प्रयोग पर ध्यान देना चाहिये । ७—बलीयसाऽरिणा सन्दध्यात् । विग्रह्वानो हि श्रृवमुत्सीदेत् । १२—नाहं तेऽभिसन्धमुन्नयामि, निर्मिन्नार्थतरकमुन्यताम् । (स्रितिश्चेन निर्मिन्नार्थम् निर्मिन्नार्थतरकम् तदेव निर्मिन्नार्थतरकम् । १५—विपरिधेहि वाससी, मिलने ते जाते । प्राचीन स्रायां-वर्त में वेघ दो वस्रों का ही होता था, चाहे राजा हो चाहे रङ्क । महाराज दशरथ के विषय में 'भट्टिकान्य' का 'भनोरमे न न्यवसिष्ट वस्त्रे' यह वचन इसमें सान्ती है । ये दो वस्त्र एक प्रावरस्य (उत्तरीय, चादर) स्त्रोर दूसरा परिधानीय (शाटक वा शाटिका) होते थे । विवाह में भी वर को दो ही वस्त्र दिये जाते थे, जिन्हें "उद्गमनीय" इस एक नाम से पुकारा जाता था । १६—सो मुके "तन्तमया साभी स्वं ग्रहमाधातन्यम्भिविष्यिति ।

श्चृष्टि भागुरिरल्लोपमवाप्योक्पसर्गयोः । धाञ्क्रजोस्तसिनक्षोश्च बहुलत्वेन शौनिकः ।। †सोपसर्गक धातुश्चों के सविस्तर व्याख्यान के लिये हमारी कृति उपसर्गार्थ-चिन्द्रका देखो ।

# तृतीयो ऽशः

( उपपद विमक्तियाँ )

#### श्रभ्यास-१

( उपपद्विमक्ति द्वितीया )

१ - वह मेरे विचार में कोई वीर नहीं, वह तो एक कायर' से श्रिधिक भिन्न नहीं । २--भूखें को कुछ नहीं सूमता। स्मरण किया हुआ सभी कुछ भूल जाता है। ३ - मेरा दिल्लापथ की यात्रा करने का विचार हैं। केवल साथी के विना कुछ ४ संकोच है । ४--लाहीर की चारों श्रोर (श्रिभितः, परितः) सर्वं साधारण के उपयोग के लिये ( सार्वजितिक ) बाग है, जिससे लोगों को वहुत आराम मिलता है। ५--किले की चारों श्रोर (परितः) एक खाई (परिखा) है। शत्रु' के चढ़ ग्राने पर' इसे पानी से भर देते हैं। ६--- श्रीनगर वितस्ता नदी की दोनों स्रोर यसा हुस्रा है। रात को विद्युत् प्रदीपों से प्रकाशित इसके विशाल भवन जल में 'प्रतिविश्वित हो कुछ श्रीर ही रमणीय दश्य बनाते हैं। ७ — नदी के पास किले के पुराने खण्डहर वैभव की याद दिलाते हैं। ८-हिन्दु-सभ्यता का ज्ञान प्राप्त करने के लिये संस्कृत श्रध्ययन उपयोगी है, इसमें कोई मत भेद नहीं। ६--श्राज प्रातः तुम ने कितनी दूर तक भ्रमण किया? इरावती तक (यावत् )। १० - अक्ष व घनुर्घारी कर्जुन से घटिया हैं त्रीर सत्र नैयाकरण पाणिनि से । ११--तुम्हें धिकार है, जो कार्यं के परिणाम पर विचार किये विना कार्य करते ही। मनुष्य को विचारपूर्वक काम करना चाहिये। १२--% ग्राँधी वर्षा ग्रीर विजली के पतन के विना तथा हाथियों के उपद्रव के विना किसने इन दोनों वृत्तों को गिराया है? १३ - अन्तरिक्त आकाश और पृथ्वी के बीच में है।

१ कातर, त्रस्तु, भीक, भीकक, भीख्नक—वि०। २—२ न व्यतिरिच्यते । कातरान्नास्य व्यतिरेकः। ३—३ यात्रां संकल्पयामि । ४—४ कलया संकुचामि । ५—५ शत्रीरवस्कन्दे, अरातेरभ्याधाते, अरेराक्रमे, शत्रुखा प्राधिते नगरे । ६—प्रति फल्, मुर्च्छ्, सम् कम् । ७—७ कार्यानृबन्धविचारमन्तरेख । ८—८ प्रेसापूर्वकारिया भवितव्यम्।

१४ — क्कष्मदार्य जाने विना प्रवृत्ति की योग्यता ही नहीं होती। १५ — 🎖 अध्यापक मेरे विषय में ( मामन्तरेग ) क्या विचार करेगा-यह चिन्ता सुके लगी हुई है। १६ — तिच्यत भारत के उत्तर में (उत्तरेण) है। १७ — मजदूर दिन में छः घरटे काम करते हैं। १८-- क्षिओं के विना लोकयात्रा निष्फल है। घर घर नहीं हैं, 'गृहिसी' ही घर कहा जाता है।

संकेत-इस प्रकरण में केवल विभक्तियों की भी सुविधा के लिये उपपद-विभक्तियों के अन्तर्गत कर दिया गया है। १—मां प्रति तुनासी वीरः, स हि कातरान्नातिभियते । ८—हिन्दुसंस्कृतेः प्रतिपत्तये संस्कृताष्ययनस्य प्रयोजन-

वत्तां प्रति न मतद्वेधमन्ति । १३—दिवं च पृथिवीं चान्तराऽन्तरिच्नम् ।

#### अभ्यास---२ ( उपपद्विमक्तिस्तृतीया )

१-- अ चांदनी चन्द्रमा के साथ चली जाती है स्त्रीर विजली वादल के साथ। २--व्याकरण कठिन है, बारह वर्षों में इसका अध्ययन समाप्त होता है। ३--स्वभाव से कुटिल वह किसी की भी प्रार्थना स्वीकार न करेगा। ४-वह एक ग्राँख से काना, और एक टाँग से लंगड़ा है। ५-% जंगली वेलों ने गुणों में बिगया की वेलों की मात कर दिया है। ६ — तुम्हें पूना (नगर) पहुँचने में कितना समय लगेगा ? ऋौर किराया ऋादि पर कितना खर्ची होगा १ ७-यह बालक स्वर में प्रिय राम से मिलता जुलता है। ( ऋनु + ह, सम् + वद्) श्रीर श्राकार में सीता से। ८ में रश्रपने श्राप से लिजत हूँ । यह दुष्कर्म मुक्तसे क्यों कर हुआ, यह समभ में नहीं स्त्राता । ६ - यह मीमांसा पढ़ने के लिये काशी में ठहरा हुआ है। अभी उसका अध्ययन समाप्त नहीं हुत्रा, नहीं तो लीट आता। १० - मुक्ते ग्रपने जीवन की सबसे प्यारी वस्तु की सौगन्ध है। ११-- इजारों मूखों के बदले में एक परिडत को खरीदना अच्छा है। १२- कराजाओं को सोने की आवश्यकता है, पर वे सभी से तो जुर्माना नहीं लेते । १३ - मैं विश्व गोत्र का हूँ, अतः विश्व की निन्दा करने वाली इस ऋचा की व्याख्या नहीं करूँगा—ऐसा दुर्गाचार्य जी कहते हैं।

१ भाटक---नपुं । २ त्रिनियोद्ध्यते, व्ययिष्यते (व्यय् चुरा०) । ३ रामभद्रमनुहरति । रामेण संवदति । संवद् अकर्मक है । ४-४ आत्मना जिहेमि । लज्जे, अपत्रपे, बीड्यामि । ५ दुष्कृत, दुश्चारेत-नपुं । ६-६ इति वुद्धि नोपारोइति ।

१४—मैं नहीं जानता कि मैं इस रोग से कब छूटूँगा, श्रथवा यह मेरे प्रायों को ही हर लेगा !

संकेत — २ -- कष्ट न्याकरण्म्, इदं हि द्वादशभिर्वर्षः श्र्यते । ३ — प्रकृत्या वकः (प्रकृतिवकः) स न कस्याप्यनुनयं ग्रहीष्यति । ६ -- कियता कालेन पुण्यपत्तनं प्राप्यति । ७ -- स स्वरेण् रामभद्रमनुहरति, (श्रस्य स्वरो रामभद्र- स्वरेण् संवदिते ) । ११ -- यद् यन्मे जगत्यां प्रियं तेन तेन ते श्रपे । यहाँ 'ते' चतुर्थीं है । शप् घातु यद्यपि उभयपदी है फिर भी सोगन्ध खाने श्रर्थं में श्रात्मने- पद् में ही प्रमुक्त होती है । २३ -- वासिष्ठोऽस्मि गोत्रेण् । प्राचीन रीति के श्रन्तुसार 'वसिष्ठेन सगोत्रोऽस्मि' । 'वसिष्ठगोत्रीयः' ऐसा कहना व्यवहारानुगत नहीं ।

## अभ्यास--३

# ( उपदविम करचतुर्थी )

१— क्ष भले लोगों को रत्ना के लिये, दुष्टों के नाश के लिये श्रीर धर्म की स्थापना के लिये में प्रत्येक युग में जन्म लेता हूँ । २—उसने सेवकों को, अपने स्वामी को मार डालने के लिये उकसाया । ३—उन प्राचीन मइ- वियों को प्रणाम हो, जिन्होंने मनुष्य मात्र के आचरण के लिये आचार के नियम बनाये । ४—गीओं और ब्राह्मणों का कल्याण (स्वस्ति) हो। किसानों श्रीर मजदूरों का भला हो'। ५—प्रिस्ट पहलवान देवदत्त के लिये यहत्त कोई जोड़ नहीं। ६—वह एक ही वर्ष में व्याकरण की मध्यमा परीद्मा पास करने को समर्थ है। ७—कर्म (वींधने) में समर्थ होता है, इस लिये धनुष को 'कार्म क' कहते हैं। ८—अभूलों को उपदेश देना केवल उनके कोध को बढ़ाने के लिये ही है, न कि (उनकी) शान्ति के लिये। ९—गाय का दूध बच्चों के लिये बहुत लाभदायक (हित) है, ऐसा आयुर्वेदाचायों का मत है। १०—क्ष यह उत्साह को मज्ज करने के लिये काफी है। ११—उठो, इम दोनों अपने पिय पुत्र के प्रस्थान की तैयारी करने चलें। १२—इसे दस्त आते हैं, इसके लिये लज्जन ही अच्छा है। यदि रुचि हो तो कुछ पतली सी खिचड़ी ले लें।

१ सुकृत्, सदाचार-वि०। २ दुष्कृत् , कुपूयाचरण-वि०। ३-३ कृष-केम्यः कर्मकरेभ्यश्च कुशलम्भूयात् ।

संकेत—२—स स्वामिश्त्याये मृत्यानचोदयत्। ३—नमस्तेभ्यः पुराणः मुनिभ्यो ये मनुष्यमात्रस्य कृते आचारपद्धति प्राण्यन्। १५--यशदत्तः प्रख्या-तमल्लाय देवदत्ताय नालम्। (न प्रभवति) १६--प्रभवति स एकेनैव हायनेन व्याकरणे मध्यमपरीचोत्तरखाय। १२--श्रयमितसारकी, असमे लङ्घनं हितम्। स्विश्चेत् स्यात्तरलं कृशरं मात्रयोपभुज्ञीत।

#### अभ्यास--- ४ ( उपपद्विमक्तिः पञ्जमी )

१-- श्चित्रधर्माचरण छोड श्रौर सव कार्यों में श्राचार्य के श्रधीन रही। २--मूर्खं का चपलता के कारण पिडित से भेद समक्का जाता है। ३-गाँव के पास एक बाग है, जहाँ काम धन्धे से छुटो पाकर ग्रामवासी आनन्द मनाते हैं। ४--वस्त को छोड़ अन्य ऋतु को ऋतुराज नहीं कहते। ५--हिमालय पर्वत की श्रेणियां भारत के उत्तर में हैं। ६--सम्पादक महोदय प्रातः काल से हिसाव की जाँच पड़ताल कर रहे हैं। ७--पुलिस पिछले सोमवार से भागे हुए डाकु ह्यों की लोज कर रही है। द - मैं ठीक प्रारम्भ से दुवारा मुनना चाहता हूँ। चमा कीजिये, पहले मैंने ध्यान से नहीं मुना। ६—फाल्गुन से श्रावण तक छः महीने उत्तरायण कहलाते हैं श्रीर श्राधिन से पौष तक दिवाणायन । १०--तुम्हें पौष फटने से पूर्व ही वह स्थान छोड़ देना चाहिये, नहीं तो तुम पर वड़ा भारी कष्ट अविमा । ११ - श्किसत्पुरुवों के लिए अपने प्रयोजन से मित्रों का प्रयोगन ही यहा है। १२-- अध्यमिमन्यु ऋर्जुन का प्रति-निधि (पति) था श्रीर प्रनुम्न कृष्ण का। १३ —शरचन्द्र शुचित्रत से श्रधिक मेघावी (मेधीयस्) है, पर शुचित्रत व्यवहार में ऋधिक कुशल है। १४-- अस्वत्य से बदकर कोई धर्म नहीं, श्रीर फूठ से बदकर कोई पाप नहीं। १५--धीर मनस्वी लोग धन के बदले मान को नहीं छोड़ते, चाहे कितना ही तंग क्यों न हों। १६--इम कार्तिक मास के २५ वें दिन से इस पुस्तक की दुइरा

१ गयोय—नपुं०। २-२ विदुतॉल्खुस्टाकान्। ३ मृग् चुरा० आ०, माग्, गवेष चुरा०, अनु × सम् × धा, अनु × इष् दिवा०, वि × चि, अनु × एप् म्वा० आ०। ४-४ प्राक् प्रमातादेव। ५-५ अन्यथा महद् व्यसनं त्वामुपस्थास्यति। प्रतिनिधि शब्द के योग में पञ्चमी विभक्ति तो आचार्य के अपने प्रयोग से शापित है—प्रतिनिधिः प्रतिदाने च यस्मात्-पर षष्ठी का प्रयोग भी शिष्ठ-संमत है। ६-६ कामं कद्र्थिता अपि चेत् स्युः।

रहे हैं। १७— % वे योद्धा जो प्रतिज्ञा करके (समयात्) अुद्ध में पीठ नहीं दिखाते 'संशप्तक' कहलाते हैं।

संकेत--२-मृखोंहि चापलेन भियते पिछतात् । ३-ग्रामादारादारामः, यत्र व्यवसायान्तिवृत्ता ग्रामीणा श्रारमन्ति । 'त्रारात्' का श्रर्थ 'दूर' श्रौर 'समीप' है तो भी प्राचीन साहित्य में निशेष कर नेद में यह दूर अर्थ में ही देखा जाता है। मूल में यह 'ग्रार' का पश्चम्यन्त रूप है जो कालान्तर में 'श्रव्यय' माना जाने लगा ( श्रारे ह्रेपोऽस्मशुयीतन—इत्यादि )। ४—ऋते वसन्तान्नागर ऋतुराजः (नापरऋतुऋतुराजशब्दभाक्)। ५-उदग्भरतवर्षाद् हिमवन्तो गिरयः (हिमवन्तः सानुमन्तः) । श्रेशियों का अनुवाद 'गिरयः' न्त्रीर 'सानुमन्तः' से भी हो सकता है । प्रायः विद्यार्थी 'भारतवर्षम्' का प्रयोग करते हैं, जिसमें भरत शब्द के तद्धितान्त 'भारत' का वर्ष से समास किया जाता है, पर यह उपेच्य है। यदि इम निद्धत का प्रयोग करते हैं तो इमें समास का व्यवहार नहीं करना चाहिये श्रीर यदि समास का प्रयोग किया गया है तो इम तद्धित को छोड़ सकते हैं। एक स्थान में दो बृत्तियों का आश्रय क्यों लिया जाय ? स्रतः ठीक प्रयोग 'भारतं वर्षम्' अथवा 'भरतवर्षम्' है। इसी प्रकार 'सर्वेशकिमत्' के स्थान में 'सर्वशक्ति' का प्रयोग करना चाहिये। १५ — धीरा मनस्विनो न धनात्प्रति यच्छन्ति मानम्। यहाँ प्रति प्रति-दान विषय में प्रयुक्त हुन्ना है। यथा 'तस्मात्प्रति त्रीन्वरान्वृणीष्व' इस कठ-श्रुति में। 'प्रति' कर्मप्रवचनीय का प्रयोग न हो तो तृतीया भी ठीक हांगी-घनेन मानम्-इत्यादि । तृतीया के प्रयोग के साथ विनि × में का भी प्रयोग हो सकता है--- हि धीरा धनेन मानं विनिमयन्ते (परिवर्त्तयन्ति)।

अभ्यास—५ (उपपदविभक्तिः वडी)

१—श्रपनी विया से नित्य युक्त-शरीर वाला भी शिव निर्विषय मन वाले यितियों से परे (परस्तात्) है। २— अउसके जम्म का वृत्तान्त विस्तार-पूर्वक कहते हुए सुके ध्यान से सुनो। ३— अनुम संसार के लिये वाल्मीिक हो, पर मेरे तो तुम पिता हो। ४— अमें उससे कोच करूँगी, यिद मैं उसे देखती हुई अपने आप को वश में रख सकी। ५— अहे सुन्दरि! क्या तुम अपने स्वामी को याद रखती हो १ क्योंकि तुम उसकी प्यारी हो। ६— अथोड़ी वस्तु के लिये ( अल्यस्य हेतोः ) अधिक छोड़ना चाहते हुए

तुम मुक्ते विचार में मृद् प्रतीत होते हो। ७—मैंने उसका क्या अपराध किया है, जो वह मुक्ते लोटी' खरी सुनाने लगा'। द—क्ष कार्य में समर्थ लोगों के लिये क्या कठिन है! व्यवसायशील पुरुषों के लिये क्या दूर है! विद्वानों के लिये कोन सा विदेश है! मीठा वोलने वालों के लिये कौन पराया है ? ६—धनुर्धारियों में अर्जुन सर्वश्रेष्ठ था, तलवार चलानेवालों में नकुल श्रीर बरछी चलाने वालों में सहदेव सर्यश्रेष्ठ था। १०—वृहस्पति वक्ताश्रों में सर्वश्रेष्ठ श्रीर इन्द्रादि देवताश्रों का गुरु था। ११—क्ष सब लोगों का पितामह ब्रह्मा उनके सामने प्रकट हुशा। १२—मुक्ते उसके दर्शनों की उत्कर्णा है, उससे मिले हुए चिर हो गया है। १३—'समुद के दिल्या में लङ्का है, जिसे सिहल द्वीप भी कहते हैं। १४--श्रवरंगजीव की मृत्यु' के परचात्' सुगल साम्राख्य धीरे २ ट्रट फूट (भङ्गर) गया। १५—परमात्मा करे तू श्रयने सहश पित को प्राप्त होवे। (लभस्य श्राशिस् अर्थ में लोट्)। १६—क्ष संकट समय से पूर्व ही बुद्धिमान् सचेत हो जाता है।

संकेत—७—मया तस्य किमपराद्धम्..... । ६—-धानुष्काणां (धनुर्भृतां) पार्थों वरो यम् व । त्र्रासिकानां नकुलः शाक्तीकानां च सहदेवः । यहाँ 'वर' शब्द से ही तारतम्य का बोध हो जाता है, इसमें प्रत्यय की ऋषेत्व। नहीं । इसमें शब्दशक्ति स्वाभाव्य ही हेतु है । १० — बृहस्मतिर्हि वदतां वरोऽभृत् । १२— तस्य दर्शनस्योत्कर्णे, चिरं दृष्टस्य तस्य ।

## अभ्यास---६

( उपपद्विमक्तिः सप्तमी )

१--मनुष्यों में श्रेष्ठ राम जगत् में किसके नमस्कार के योग्य नहीं ? २--इस देश में गंगानदी सन निर्देशों से लम्बी है। इसका शुझ निर्मल जल वर्षों तक नहीं विगड़ता४। ३--नाटकों में शकुन्तला नाटक सन से श्रव्या है, उसमें चौथा श्रंक सब श्रंकों से बिद्धा है, श्रीर वहाँ भी ४२ सवां श्लोक सर्वोत्तम है। ४--कभी हिमालय से कन्या कुमारी तक इस समुद्र-

१--१ मां परुषमवादीत्, मां समतर्जत् । २-२ दिल्खातो लवखतोयस्य । ३--मृत्योः पश्चात् । मृत्योः पष्ठयन्त है। 'पश्चात्' श्रस्ताति प्रत्ययान्त निपातन किया गया है। श्रतः इसके योग में घष्ठी ही साध्वी है, पञ्चमी नहीं। ४--विकुचते (श्रकर्मक), दुष्यति।

मेखला पृथ्वी पर सम्राट् श्रशोक का श्रिषकार था। ६—वह योग में कुशल है, श्रीर कई एक कौतुक कर सकता है। ७—वह श्रपनी माता के साथ श्राच्छा वर्ताव करता है (मातिर साधुः) श्रीर भाइयों के साथ श्रानुक्लता से रहता है (संमनस्ं)। ८—में अपनी माता को देखने के लिये उत्सुक हूं। मैंने उसे देर से नहीं देखा। ६—क्ष शिकारी चींते को चाम (चर्म) के लिये, हाथी को दाँतों के लिये, चमरी को वालों के लिये, कस्त्री मृग को कस्त्री के लिये मारता है। १०—इहे श्रपने वालों में ही लगा रहता हैं। शृक्षार ही उसका एक कृत्य रह गया है। ११—कृष्ण ने दासी को कपड़ों के लिये मार डाला। १२—गुणों में राम से बढ़ कर कोई नहीं। १३—द्रोण खारी से श्रिषक होता है।

संकेत—१ — पुरुषेषूत्तमो रामो भृति कस्य न वन्दाः । 'पुरुषोत्तम' यह समास व्याकरण के विरुद्ध है। इसको व्याख्या गीता में ग्राये हुए श्लोक "उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः" के त्राधार पर 'उत्तमः पुरुषः इति पुरुषोत्तमः' इस प्रकार की गई है। ४—-ग्रा हिमाचलादा च कन्यान्तरीपात् समुद्रमेख-लायामस्यामिलायामध्यशोकः पुराऽभृत्। ६—चर्माण द्वीपिनं हन्ति व्याधः। यहाँ 'चर्मं' समवाय सम्बन्ध से चीते के साथ सम्बद्ध है। जहाँ केवल मात्र संयोग हो वहाँ भी मुख्यवीध ग्रादि के ग्रनुसार सप्तमी का प्रयोग हो सकता है। जैसे—कृष्ण ने दासी को......११—वस्त्रेष्वचधीहासीं कृष्णः। १३—ग्राधिको द्रोणः खार्याम्। इसमें ('तदिसमन्नधिकमिति दशान्ताइडः') स्त्रकार का ग्राधिक के योग में सप्तमी प्रयोग ही प्रमाण है। ग्राधिक के योग में पश्चमी भी साध्वी है—'श्राधिक द्रोणः खार्याः' इसमें भी 'यस्मादधिकं......' इत्यादि में पञ्चमी का प्रयोग प्रमाण है। इस श्र्यं को कहने का एक ग्रीर भी प्रकार है—श्राधिका खारी द्रोणेन। ग्राधिका = ग्राध्यारूढा। कर्माण कः। 'श्राधिकम्' इस सूत्र से ग्राध्यारूढ ग्रार्थ में ग्राधिक शब्द निपातन किया गया है।

# अभ्यास--७

( डक्पदविमक्तिः सप्तमी )

श्राप के यहाँ आते ही हमारे कार्य विच्नों से रहित हो गये हैं। २--%

१--१ कारकविभक्ति का प्रयोग करना हो तो, ऐसे भी कह सकते हैं-आतृभिश्च संजानीते। २--२ स केशेषु प्रसितः। (स केशकः)। ३---३ उप
रामे गुर्यौर्न कश्चनास्ति।

उलाहना मत दीजिये, नगर के होते हुए गाँव में रत्न-परीद्या १३—% उस प्रकार के प्रेम के इस अवस्था पर पहुँच जाने पर याद कराने से क्या १४-% पौरव के पृथ्वी पर राज्य करते हुए कौन प्रजायों के प्रति अनाचार (अविनय) करेगा !५—\* शुभ्र ज्योत्स्ना में व्यर्थ दीपक दिखाने से क्या काम १६—१८ पिताजी के जीते जी नया नया विवाह होने पर निश्चय से हमारे वे दिन गुज़र गये जय हमारी माताएँ हमारो देख-भाल करती थीं। ६—मैं तो तुम्हारे देखते देखते इस कुमार ष्ट्रपसेन को मार' डालता हूँ'। ८—% जब कि बेल पहले ही कट चुकी है, तो फूल कहाँ से आ सकते हैं १६—— जब 'संकट आते हैं' तो मित्र भी शत्रु हो जाते हैं। १०—वर्षा का शुरू होना था कि उसने अपना छाता खोल लिया। ११— उसने पग उठाया ही था कि किसी ने पीछे से आवाज दी। १२—रात' पड़ते ही' जंगली जानवर शिकार की खोज़ में निकल पड़ते हैं। १३——अध्यापक के कमरे में प्रविष्ट होते ही जो ध्वालक शोर मचा रहे थे , चुप हो गए। १४—% भीष्म के मारे जाने पर, हो पा के मारे जाने पर और कर्या के मार गिराये जाने पर, हे राजन्! आशा ही वलवती है जो शल्य पाएड में को जीतेगा।

संकेत—१—प्रविष्टमात्र एवात्रभवति निरुष्णवानि नः कर्माणि संवृत्ता-नि । ७—श्रहं पुनर्युष्माकं प्रेत्त्वमाणानामिमं कुमारवृष्मसेनं स्मर्तव्यशेषं नयामि । १०--छाता खोल लिया = छत्रं व्यतानीत् ।

#### अभ्यास—⊏⊏

# ( भावतत्त्वा पष्टो व सप्तमी )

१— ह राज्य के देखते हुए नन्द पशुश्रों की भों ति मारे गये। २-माता के रोते हुए भी शहराज्यार्थ ने संन्यास ले लिया और मोज्ञ की जिन्ता में प्रश्च हो गये। ३ — निहत्ये प्रामीणों के देखते देखते डाकू प्राम के मुखिया की सारी सम्पत्ति लूट ले गये। ४— जब वे दोनों इस प्रकार वार्ते कर रहे ये, तो मैं दैवयोग से पास से निकला। ५ — सुनार लोगों के देखते देखते (सोना) जुरा लेता है, इस लिये उसे 'पश्यतोहर' कहते

१—१ स्मर्तव्यशेषं नयामि, पञ्चतां प्रापयामि । यमस्यं (यमसदनं)
गमयामि । २-२ उपनतेषु व्यसनेषु, उपस्थितासु व्यापत्सु । ३--३ अन्तरीर्णायां
त्रियामायाम् । ४--४ शब्दकारिको माणवकाः, शब्दकाराङ्काताः ।

हैं श्रीर चूँ कि यह एक श्रंश मात्र हरता है, श्रतः इसे 'कलाद' भी कहते हैं। ६—जिय वर्षा प्रारम्भ हुई तो में घर की श्रोर चल पड़ा। ७--१ उसके जीते रहने पर में जीता हूँ, श्रीर मरने पर में मरता हूँ। ८—यदि गांधी जी का शरीरपात हो जाय तो कीन जीवित रहेगा, श्रीर यदि वे जीवित हैं तो कीन मरता है १९—इस बात को पाठशाला के मुख्याध्यापक' को कहने की श्रमेला' उन्होंने पाठशालाश्रों के निरीक्त से कह दिया। १०—श्रार्थिक कठिनाइयों के होते हुए उसे महाविद्यालय की पढ़ाई छोड़नी पड़ी। ११- तुम घर में न थे इस लिये सुक्ते निरास लौटना पड़ा। १२--१ श्राः, यह कीन है, जो मेरे होते हुए चन्द्रगुप्त को द्याना चाहता है। १३—व्वित्रयों के देखते हुए बाह्यया वेपधारी श्र जुन ने द्रीपदी से विवाह कर लिया। १४—दिन निकलने पर यात्रियों ने फिर' यात्रा श्रारम्भ कर दी'। १५—तटखट बालक ने शहद की मिक्खयों के छत्ते को हाथ लगाया ही था कि मिक्खयों के सुरखों ने उसे डंक मार मार कर व्याकुल कर दिया। १५—१ श्रापके देखते देखते में इसे मौत के घाट उतारता हूं।

संकेत—२-- रदत्या मातुः ( रदत्यां मातिरे ) शंकराचार्यः प्रावाजीत् । ६— प्रवर्षति देवेऽहं यहं प्रति प्रास्थिषि । ८—संस्थिते गान्धिनि को प्रियते, प्रियमाणे च तिस्मन्कः सन्तिष्ठते १ १० — सत्यर्थकु च्छ्ले सोऽन्तरा व्यच्छिनन् महाविद्यालयेऽध्ययनम् । ११ — त्विष्ठ श्रेष्ठ संनिहिते सति मनोहतोऽहं प्रत्यान् वृतम् । १३ — पश्यतामेव चित्रयाणां ब्राह्मणः विधोऽर्जुनो द्रौपदीमुपयेमे । १५ — हम यहाँ — चपले बाले मधुपटलं ( चौद्रपटलम् ) स्पृष्ठवत्येव तं च्छ्रद्रा दंशं दंशं व्याकुलमकार्षुः - ऐसा नहीं कह सकते । ऐसे वाक्यों का स्पृत्रवाद दो वाक्यों से ही करना उचित है — यावदेव चपलो बालः चौद्रपटल-मस्पृश्यत्, तावदेव तं च्छ्रद्राः ............ यहां भावलच्चणा सप्तमी का स्रवकार्य नहीं । जिस कियावान् कर्चा की ( प्रसिद्ध ) किया से कोई दूसरी किया लिखत होती है उस कर्धा में सप्तमी विश्वक्ति स्राती है । पर वह कर्चा खडी विभक्ति को छोड़ कर किसी स्रन्य ,विभक्ति में मुख्य वाक्य में नहीं स्त्रा सकता स्रीर न ही सर्वनाम से उसका परामर्श किया जा सकता

१-१ मुख्याध्यापके वेद्यितव्ये । २-२ ग्रहेऽसंनिह्तिः । ३-३ पुनरवहन्, श्रवाह्यन्नध्वरोषम् ।

है × । श्रातः यहाँ भावलक्षणा सप्तमी का श्रवकाश नहीं।
• श्रभ्यास— ह

(कारक-विभक्तियाँ) '(कारक विमक्ति प्रथमा और द्वितीया)

रै—% जिसे यह श्रात्मा चाहता है उसी से प्राप्त किया जाता है। उसी के प्रति यह श्रात्मा श्रपने स्वरूप को प्रकट करता है। २— वृद्धों के पीछे छिपे हुए राम के बाण से वाली मारा गया। ३— कि विघ' वृद्ध को भी संवर्धन करके स्वयं काट डालना ठीक नहीं। ४— उन्होंने गो-रूप धारण किये हुई पृथ्वी से चमकते हुए रत्न श्रीर श्रोपधियाँ दोह कर प्राप्त कीं। ५—देवताश्रों ने द्वीर सागर से चौदह रत्नों को मथ कर प्राप्त किया। ६— डाकुश्रों ने उसे रास्ते में घेर लिया श्रीर उसके पास से ५० रुपये लूट लिए। ७— अ घात लगाये बैटा हुश्रा ऊँवता शिकारी मृगों को नहीं मार सकता। द — ब्रह्मचारी खाट पर नहीं सोते (श्राध नशी), श्रांति कीमती गद्दे वाली शय्या का तो कहना ही क्या? ६—वह गाँच में छः महीने रहे, श्रीर सत्पुरुषों के धर्म से पतित हो जाय, जिसकी श्रनुमित से श्रार्थ (राम) वन को गये हों। १०— श्रूद राजा के राज्य में नहीं रहना चाहिए ऐसा स्मृतिकार कहते हैं।

संकेत—२--तहित्स्कृतस्य रामस्य शरेण हतो वाली। यहाँ 'वाली' कर्म है। ५—देवाः चीराम्बुधि चतुर्दश रत्नानि ममन्युः। यहाँ 'चीराम्बुधि' गौर्ण कर्म है। ६—पारिपन्थिकास्तं पध्यवास्कन्दन्। पञ्चाशतं रूप्यकाश्च तममुष्णन् (पञ्चाशतं रूप्यकाश्च तस्यालुएउन्)। — ब्रह्मचारिणः खट्बामपि नाधि-शेरते, किमुत महार्षं (महाधनम्) सोपबर्षं शयनीयम् !

# अभ्यास---१०

( तृतीया और चतुर्थी कारक विभक्तियाँ )

उसने अपनी स्रोर बढ़ते हुए शतु को देखकर साहसपूर्वक उसका

× इस विषय को सर्वमान्य कोषकार प्रिंतिपल श्री शिवराम श्रापटे ने सबसे पहले विशव किया। विद्वनमण्डल उनका एतदर्थ हृदय से झामारी है। इस विषय में ग्राधिक देखना हो तो हमारी कृति शब्दापशब्दविवेक की भूमिका देखिये।

र यहाँ 'साम्प्रतम्' इस निपात से अभिधान होने पर विष इस (कर्म) से प्रथमा होती है। इसी प्रकार 'इति' से अभिधान होने पर भी—परिडतं मूर्ख इति मन्यते। सिर काट डाला । २-लाहीर में प्रायः सरकारी क्लर्क ( लिपिकर ) रहते हैं और ग्रमृतसर में व्यापारी लोग। ३--राम ग्रौर सीता पुष्पक नाम वाले विमान में लंका से ऋयोध्या ऋाये। ४-- % दस पुत्रों के होते हुए भी गधी भार उठाती हैं । क्षप्-हे राजन् ! श्रापके परिश्रम से कुछ न बनेगा । मुक्त पर चलाया दुत्रा भी शस्त्र श्रकारथ जायगा। ६--वाजश्रवस् ने अपने पुत्र से कहा-मैं तुम्हें मृत्यु को समर्पण करता हूँ। ७-उसका श्राचरण मुक्ते पसन्द नहीं (न रोचते), वह बनावटी तपस्वी (छुद्यतापसः) है। ८-वह कर्म से, वाणी से तथा मन से दूसरों को दुःख देता है ( दु )। सचमुच बहुत हठी श्रीर श्रिभमानी है। १- मैंने जर्मन भाषा सीखी है, परन्तु श्रभी इसमें बातचीस नहीं कर सकता। १०--मेंने उसे कान' से पकड़ा' श्रीर उसकी पीठ पर मुक्का मारा। ११-पूए श्रादि घृतपक पदार्थ भारी होते हैं. श्रीर देर से पचते हैं। १२ — कवि जोग बुढ़ापे को साँभ के साथ उपमा देते हैं। १३─-इमें उन प्राचीन ऋषियों के प्रति ऋत्यिक श्रादर देथ है, जिन्होंने लोगों का सदाचार का मार्ग दिखाया। १४-राजा लोग साधारणतः उनके प्रति श्रमहिष्णु (श्रम्यान्वित) हो जाते हैं, जो उन्हें हित की बात कहते हैं'। १५-लद्मी को सरस्वती से ईर्ध्या है। १६-उसने मुक्ते (मे, महाम्) सहायता देने का (साह्यदानम्) (प्रति + श्रु, त्रा + श्रु, प्रति × जा) वचन दिया था, परन्तु कभी सहायता नहीं दी । १७--सारा संसार महात्मा गांधी के चरित की इच्छा रखता है (स्वृह्यित)। १८—प्रजाएँ सख्ती करनेवाले शासक के प्रति विद्रोह करती हैं। श्रतः राजा उनके साथ सख्ती न करे श्रीर न हीं अधिक नरमी करे। १६ - अध्यापक अपने शिष्य पर उसके कर्तव्य से

१-१ शिरश्चकर्त, शिरः शातयामास, शिरो वत्रश्च। २-इस वाक्य की संस्कृत में जो सह शब्द का प्रयोग है वह विद्यमान ऋथं में है। उसके योग में तृतीया नहीं हो सकती, क्योंकि जो उससे युक्त (पुत्र) है वह गौगार्थक नहीं प्रत्युत प्रधानार्थक है। सो यहाँ 'पुत्रैः' में तृतीया 'इत्यम्भूतलक्षों' से हुई है। ३—- ऋनया। वाणी भावों के प्रकाशन में द्वार है, ऋतः तृतीया विभक्ति ही संगत होती है। 'ऋषिकरण' न होने से सप्तमी का प्रयोग अममूलक ही सममना चाहिये। ४-४-कर्णनायद्धाम्। यहाँ तृतीया के साथ साथ सप्तमी का प्रयोग व्यवहारानुक्ल है। सप्तमी का प्रयोग प्रचुरतर है। ४—पूप, अपूप, विष्टक—पुं०। ५-५ अस्यनित हितवादिने।

भ्रष्ट होने के कारण क्रोध करता है। २०—में तुम्हें नहीं बता सकता कि भूमि को सूर्य की चारों श्रोर घूमने में कितना समय लगता है। २१—में ईश्वर की सौगन्ध जाकर कहता हूं कि यह दोव मेरे पर भूठमूठ ही मदा जा रहा है। २२—जो कुछ क्पया वैसा उसके पास था, वह सब उसने गरीवों में बांट दिया (दिरेट्रेभ्यो व्यतारीत्)। २३—-% जल से नृप्त पुरुष को शीतल सुगन्ध युक्त जलधारा श्रव्छी नहीं लगती।

संकेत—२—राजनियुक्तैः प्रायेण लिपिकरैरच्युपितं लवपुरम् अमृतसरसं च नैगमैः। ३—सीतारामी पुणकास्येन विमानेन लङ्कातोऽयोध्यामावर्तेताम्। यहाँ विमान अधिकरण होता हुआ भी करण समक्षा जाता है। इसी प्रकार प्रत्येक वाहन के विषय में समको। एवं शरीर का प्रत्येक अंग वाहन समक्षा जा सकता है। इसलिये यहाँ सप्तमी का प्रयोग उचित नहीं। इस विषय में "विषयप्रवेश" में कारक प्रकरण देखो। "पुष्पकास्येन" में स्त्य नहीं होगा। १२—कवयो जरां प्रदोधेयोपिममते। १३—तेम्यः पुरासिभ्यो मुनिभ्यो बहुमानं धारयामो ये मनुजमात्रस्य कारसादाचारपद्धति प्रास्यन् । २०—कियता कालेन चितिरादित्यं परित आवर्षने इति नाहं ते निर्वस्तुमहाभि।

## अभ्यास--११

#### (पद्ममी कारक-विमक्ति)

ि नह एक बहुत अञ्छा धुड़सवार होते हुए भी घोड़े से गिर पड़ा, क्योंकि वह ख्णा भर प्रमत्त हो गया। २—सज्जनों को पाप से घृषा है, श्रौर पुष्य में प्रीति है। इसमें स्वभाव ही कारण है। ३—त् स्वाध्याय (वेद पाठ) से प्रमाद मत कर। स्वाध्याय ही बाह्यण के लिये परम तप है। ४—ॐ विध्नों से सताये हुए वे अपने कार्य से हट जाते हैं। ५—ॐ ब्राह्मण विष के समान सम्मान से सदा डरे श्रीर अमृत की तरह अपमान को चाहे। ६—ॐ इस धर्म का थोड़ा सा भी अंधा बड़े भय से बचाता है। यहाँ पारम्भ किया हुआ ब्यर्थ नहीं जाता श्रीर न करने से पाप भी नहीं लगता। ७—ॐ अत्रव में असत्य से सत्य को प्राप्त होता हूँ। ६—और

१—१ ईश्वरेगा शरे। इस प्रकार की शपथ श्रनायों के सम्पर्क से आयों में भी संकान्त हो गई है। पहले तो सत्य आदि की शपय होती थी। देखां मनु॰ 'सत्येन शापयेद्विप्रम्' इत्यादि। २—जुगुप्सन्ते।

संध' लगा कर' चौकीदारों से छिप गये और दवे पांव निकल गये। ६-- क्ष हमें छपण की कुटिलता से बचाओ। १० — क्ष वेद अल्प्य से डरता है कि कहीं यह सुमें चोट न पहुँचाये। ११ — कुछ लोगों ने व्यवसाय बना रखा है कि वे अपने मित्रों से रुपया एंडते हैं। १२--गंगा हिमालय से निकलती है (प्र-मू) और बंगाल की खाड़ी में जा गिरती है'। १३-- क्ष हे मूढ़! मृत्यु से क्यों डरता है, वह डरे हुये को छोड तो नहीं देगी १ वह आज अथवा सौ वरस में कभी तो आएगी ही। १५--अपने वच्चे को तो दुर्जन के संग से बचाओ, कहीं वह व्यसनों में न फँस जाय।

संकेत—१--निपुणः स सादी, तथापि तुरङ्गादपतत् । ज्यां हि प्रमत्तोऽभृत् ४--विध्नेः प्रतिहतास्ते विस्मन्ति व्यापारात् । ११--केषाञ्चिज् जनानाम् एष एव व्यवसायो यत्ते स्विमत्राणि धनाद् वञ्चयन्ते । ठमने ग्रर्थं में वञ्च (जुरादि) श्वास्मनेपदी ही है । जो चीज् ठमी जाती है उसमें पञ्चमी ग्राती है । यहाँ भ्राप्तान' ग्रर्थं में ही पञ्चमी है । 'राक्ता वञ्चियतुं प्रान्नं ब्राह्मणं छुमलादिव'-- तन्त्राख्यायिका । 'मुष्' जुराना, लूटना के प्रयोग में जो पदार्थं लूटा या जुराया जाता है, उसमें दितीया, जिससे लूटा या जुराया जाता है, उसमें दितीया, जिससे लूटा या जुराया जाता है, उसमें पञ्चमी ग्रीर दितीया भी । हाँ जहाँ किसी पदार्थं को वञ्चना किया का कर्ता मान लिया जाय वहाँ श्रनुक्त कर्ता में तृतीया भी निद्रांष होगी—न वञ्च्यते वेतसवृत्तिरथैं:-- तन्त्राख्यायिका । १५--परिहर सुतमसतः सङ्गात् , मा स्म प्रसाङ्तीद् व्यसनेषु।

## अभ्यास-१२ (धष्ठी कारक-विमक्ति)

१— श्रिपाणिनि के सूत्रों की कृति ग्रातीन विचित्र है। २— मीता का दैनिक पाठ श्राथात्म उस्नित के लिये श्रात्यधिक दितकर है। ३— श्रि मनुष्य श्राप्ते भाग्य का त्राप विधाता होता है, यह कहाँ तक सच है हम सब खूव जानते हैं। ४— श्रिचाही हुई वस्तु श्रों के उपभोग से चाह कभी मिटती नहीं, बढ़ती ही जाती है, जैसे हिंव से श्राप्ता। १— दूसरे को गुणों को जानने

१-१ सन्धि छिन्दा। २ प्रहरिन्। ३ तिरोऽभवन्, तिरोधीयन्त, श्रन्तरद्धत (श्रन्तर्द्धरे) । ४-४ वङ्गलातमभ्येति (प्रविशति) । ५ मृत्यु शब्द पुं० श्रौर स्त्री० है। श्रतः यहाँ उत्तर वाक्य में तद् सर्वनाम का पुँ ल्लिङ्ग रूप 'सः' श्रयवा स्त्री० 'सा' प्रयोग किया जा सकता है।

वाले बहुत नहीं होते। ६— क्ष तुम्हें यन्नेश्वरों की श्राल का नामक नगरी को जाना है। इसलिये मेघदूत में बताये हुये मार्ग का श्राश्रयण करना। ७— पिता ने पुत्र को कहा – वेटा, तुम लोकव्यवहार से श्रानिमञ्ज हो। ८— क्ष विद्वान् लोग बड़े बड़े शास्त्रों को कएठस्थ किये हुये श्रीर संश्यों को छिजनिम करने वाले लोभ से मोहित होकर कष्ट पाते हैं। ६— में दिन में एक बार नहाता हूँ, दो बार भोजन करता हूँ श्रीर तीन बार सेर करता हूं, ताकि मेरा स्वास्थ्य ठीक रहे। १ — क्ष श्रंग को काट डालना, जला देना, घाव से रक्त निकाल देना—ये श्रमी श्रमी डसे हुए लोगों की श्रायु बचाने के उपाय हैं।

संकेत—२— नित्यो गीतानामध्यायो उध्यातमोन्नतयेऽतिमात्रं हितः । संस्कृतसाहित्य में 'गीता' शब्द बहुवचन में प्रयुक्त होता आया है। गीता के एकवचनान्त आधुनिक प्रयोग की शिष्ट व्यवहार पृष्ट नहीं करता । वस्तुतः 'गीताः' का 'उपनिषदः' अनुक्त विशेष्य समभाना चाहिये । ३—-% लोको हि स्वस्य भाग्यस्य निर्माता (लोको हि स्वं भाग्यं स्वयं निर्मानीते) । ५—न हि परगुगानां विज्ञातारो बहवो भवन्ति । ७—पुत्र ! लोक-व्यवहाराणाम-नभिन्नोऽसि ।

## अभ्यास--१३

# ( सप्तमी-कारक-विमक्ति )

१—% विपत्ति में घीरज, सम्यत्ति में समा, सभा में वाणी की सतुराई,
युद्ध में विकम, यश से प्रेम तथा वेद में लगन-ये सब महात्माश्रों में स्वभावविद्ध हैं। २—श्री राम अपनी सन्तान की भाँति प्रजा का पालन करते थे।
अतः प्रजा उनमें अनुरक्त थी। ३—इस प्रकार के आचरण की तुम से
सम्भावना न थी। तुमने नीचों (प्राकृत, पृथग्जन) का सा व्यवहार क्यों
कर किया ! ४— श्री राजा से भूषण्यिकय की सम्भावना कीन कर सकता
है ! ५— में यह सुद्रिका अपने पुत्र को अपण कर दूँगा। अब यह सुके
शोभा नहीं देती। ६—उसने अपने पुराने मित्र देवदत्त' के पास' २००

१ क्लिश्यन्ते (दिवादि॰ अकर्मक)। २ माव में घञ्। अकर्तरि च कारके संज्ञायाम्—यहाँ संज्ञाप्रहणः प्रायिक है। करणः वा अधिकरणः में निपातित 'अध्याय' का अर्थ 'वेद' है। ३-३ देवदत्ते (सामीपिकमधिकरण्मू)।

क्षये जमा' कराएं, जिन्हें लौटाने का नाम तक नहीं लिया' | ६—मुनियों के वल्कल बुद्धों की शाखाओं में लटक रहे हैं, अतः यह तपोवन ही होगा | ८— क्ष सो महाराज ! आप कृपा करके मेरी (नाट्य) शाखा और उसके प्रयोग में परीत्वा करें | ६—शतु का उचित आतिथ्य सरकार किया जाना चाहिए, यह शिष्टों का आचार है । १०—पुरोचन ने लाख के घर को आग लगा दी, पर पाएडव पहले ही वहाँ से निकल चुके थे । ११—कालिदास संसार का यदि सबसे बड़ा किन नहीं, तो बड़े किनयों में से एक अवश्य था । १२—ऐसी खेलें जो पाठशालाओं में खेली जाती हैं, प्रत्येक दर्शक के लिये मनोरञ्जक हो सकती हैं । १३—पैरों में मोच आने के कारण में चल नहीं सकता । १४— वह पित बता दमयन्ती नल से सुख वा दुःख में समान प्रेम करती थी । १५— पुराना नौकर अपराध करने पर भी निडर (अपराधेऽपि निःशङ्कः) होता है और प्रभु का तिरस्कार करके नेरोक टोक विचरता है । १६—अमें दस सुवर्ण हार गया हुँ । मुक्ते बहुत दुःख हो रहा है । १७— अहिरन के इस कोमल शरीर पर कृपा करके बाण मत छोड़िये, यह हई के देर पर आग के समान होगा । १८—अध जुन्तला ने किसी पूजा के योग्य व्यक्ति के प्रति अपराध किया है।

संकेत—२--श्रीरामः प्रजाः स्वाः प्रजा इव तन्त्रयते स्म, (तन्त्रयाम्बभूव) तस्मानास्तिस्मिन्भूयोऽ नुरज्यन्ते स्म। ३—नेदं स्म सम्भाव्यते त्विय।
'सम' शब्द का प्रयोग कियापद से पहले भी हो सकता है, और पीछे भी।
'द-श्रहमेतदक्षुलीयकं (इमामूर्मिकां) पुत्रे समर्पयामि। नैतन्छोभते मिय।
यहाँ 'पुत्राय' भी शुद्ध होगा, पर प्राचीन साहित्य में सप्तमी का प्रयोग श्रिषक देखा जाता है। ईश्वरप्रियाधानं तस्मिन्यरमगुरी सर्वकर्मार्पयाम् (योगमाष्य)।
कहीं कहीं दितीया भी देखी जाती है। जैसे—तं देवाः सर्वे श्रिपितास्तदु नात्येति
कश्चन। कठ। सिंही मितिविभ्रमियार्पितो न किञ्चिदप्यदाहृतवान् (तन्त्रास्थायिका)। श्रिपितः (ऋ+िष्ण्च्×क्त) का मूल श्रर्थ 'पहुंनाया हुश्रा'
(गिमतः) है। श्रतः दितीया उपयन्न ही है। श्रिधकरण विवन्ना में सप्तमी

१-न्यास्यत्, न्यद्भिपत् । २-२ यद्मस्यावर्तनं न जातु वाचापि ।नरिद्धात् । ३-३ शाखासु । अप।दान न होने से पञ्चमी का कोई श्रवसर नहीं । ४-४ प्रस्येकं दर्शकानां मनोविनोदाय कल्पन्ते । ५-निरवधह - वि० ६-तन्त्र-चुरादि नित्य श्रात्मनेपदी है । ७-अनुरज्यन्ते कर्मकर्तरि प्रयोग है । 'तमनुरज्यन्ते' भी निर्दोष है ।

का प्रयोग होने लगा । कालान्तर में ग्रर्थान्तर (= देना) हो जाने से चतुर्थी का मी व्यवहार होने लगा । ७—यतीनां वलकलानि वृद्धशाखास्ववलम्बन्ते, ग्रत-स्तपोवनेनानेन भिवतव्यम् । यहाँ 'वृद्धशाखाम्यः' ऐसा पञ्चम्यन्त प्रयोग विल्कुल ग्रशुद्ध है, क्योंकि यहाँ पर कोई ग्रपादान कारक नहीं है । हिन्दी के 'से' को देखकर भ्रान्ति होती है । १०—पुरोचनो जतुर्ग्रहेऽन्निमदात्, पायडवास्तु ततः प्रागेव ततो निरक्षामन् । १६— दशमु सुवर्णेषु पराजितोऽस्मि (चायदत्त, ग्राङ्क २)। यहाँ सप्तमी का प्रयोग विशेष ग्रवधेय है । महाभारत में तो हारी वस्तु को 'कर्म' माना गया है—यहु वित्तं पराजिधीः पायडवानां युधिष्ठर ! (समा० ६४।१)।

अभ्यास—१४ (अध्यय—निवात)

१—% ज्योंही वे समुद्र पार पहुंचे, श्रादि पुरुष जाग पड़ा (च-च)।
२—श्रीमन्! (श्रङ्ग) कृपया श्राप इस वालक को व्याकरण पढ़ाइये। ३—हे
मित्र (श्रिय) कृपया श्राप मेरी प्रार्थना को न उकराएँ। ४—जैसे ही (यावदेव) मैं वहाँ पहुँचा, वैसे ही (ताबदेव) मैंने पूछ-ताछ श्रुरू कर दी, श्रीर
श्रिप्युक्तों को विल्कुल निर्दोष पाया। ५—जब से (यदैव) उसने घर
छोड़ा है, तबसे (तदा प्रभृत्येव) उसकी माता बहुत व्याकुल है। ६—माना
(कामम्) कि मैं दुर्बल हूँ, फिर भी मैं उससे बढ़ चढ़ कर हूँ। ७—ॐ राम

१-यहाँ यह जानना भी विद्वानों के प्रमोद के लिए होगा कि पद् (जाना) के प्रतिपूर्वक एयन्त रूप 'प्रतिपादि' के प्रयोग में भी एयन्त ऋ (श्रापि) की तरह दितीया, सप्तमी और चतुर्थी विभक्तियाँ देखी जाती हैं। यहाँ भी प्रतिपादन का मूल अर्थ 'पहुँचाना' मानने से दितीया निर्वाध ही है—सर्वरत्नानि राजा द्व यथाई प्रतिपादयेत्। ब्राह्मणान् वेदविदुषो यज्ञार्थ चैव दिल्खामा ॥ (मनु०११॥)। एतां मालां च तारां च किपराज्यं च शाश्वतम्। सुप्रीवो बालिनं हत्वा रामेण प्रतिपादितः॥ (रा॰ युद्ध० २०॥३२॥)। सामीपिक अधिकरण की विवद्धा में मूल अर्थ को ही स्वीकार करते हुए सप्तमी का प्रयोग होने लगा—धनानि तु यथाशक्ति विप्रेषु प्रतिपादयेत् (मनु० ११।६॥)। कालान्तर में 'देना' अर्थ स्वीकार होने पर चतुर्थी का प्रयोग भी होने लगा—गुणवते कन्या प्रतिपादनीया (शकुन्तला अङ्क ४)। अर्थिभ्यः प्रतिपादमानमिशं प्राप्नोति सुद्धि पराम् (मर्तृ॰ २।१६॥)। २-सरस्वत्, उदन्वत्, अकुपार-पुँ०।

दुवारा वाण सन्धान नहीं करता, श्राश्रितों को दुवारा स्थान नहीं देता श्रीर दुनारा वचन नहीं कहता। - उससे यह वियोग तो एकाएक (एकपदे) (सपदि अकस्मात्) ग्रा गया (उपनत्) है। १—वह अच्छा योल रहा है, इसको बीच में (ग्रन्तरा) मत टोको (रोको) । १०—वह शतुर्थों से घिर गया था। उसे बहुत कठिनता से (कथंकथमपि) बचाया गया। ११-% प्रायः समान विद्या वाले एक दूसरे के यश को नहीं सहते। १२— अ राजा श्रों को तिनके से भी काम पड़ता है, फिर वाणी और हाथ से युक्त मनुष्य का तो क्या कहना (किमङ्ग)। १३-चपरासी प्रतिदिन (श्रनुदिनम्) प्रात काल छः बजे घंटी बजाया करता है। १४ - वह भले ही प्राणों को छोड़ दे, पर सनु के आगे न मुकेगा। १५ -वह इतना चुलबुला लड़का है कि एक चए। भी निचल्ला नहीं वैठ सकता। १६ - कुथाँ जितना श्रधिक गहरा होगा, उतना ही पानी उएडा अरे मीठा होगा। १७--वह इतना (एतावत्) थका और भूखा कि घर पर पहुंचते ही अधमरा होकर जा गिरा। १८-मीं उसे अपना प्यारा मित्र समभता हूं, पर। (पुनर्) वह मुभे शत्रु की दृष्टि से देखता है। १९--ग्रभी जाइये' श्रीर महाराज से कह दीजिये कि महारानी को भूला भूलते समय सिर में सख्त चोट ग्राई है।

संकेत—३—- श्रिय ! नाईसि प्रण्यं मे विहन्तुम् । ४—-यावदेवाहं तत्रागां तावदेव हत्तमनुसमधाम्- श्रुष्ठ्यं चामियुक्ता श्रानागरः- इति । ६—-कामं दुवेलो- ऽस्मि, तस्मात्त्वम्यधिकोऽस्मि । ६—-एच साधु भाषते (देशरूपं व्रवीति, वदति- रूपम्), मैनमन्तरा प्रतिवधान । १४—-कामं प्राचान् जह्यात्, न पुनरसी यत्रोः पुरतो वैतसीं वृत्तिमाश्रयेत् । १५—- स्तथा चपलः कुमारो यथा स्रण्मिपि निश्चलं न तिष्ठति ।

# श्रभ्यास---१५ ( श्रव्यय, निपात )

१—% पिछले बरस (परुत्) आप चतुर थे, श्रीर इस बरस (ऐषमस्) श्रिधिक चतुर हो गये हैं । १-- पिछले से पिछले बरस (परारि) गया हुआ

१- पायस् सकरान्त अव्यय है। पाय अकरान्त पुँ० नाम भी है। इसका प्रयोग तृतीया अथवा पञ्चमी में होता है—प्रायेश, प्रायात्। २ पुकर् वाक्य के आदि में प्रयुक्त नहीं होता। ३-३ अभितो गच्छ।

स्वामी पिछुले बरस [ परुत् ] नहीं स्राया, स्रौर न उसकी इस बरस [ ऐषमस् ] लीटने की श्राशा है। ३—मेंने तुम्हें वार-वार [ असकृत् ] कह दिया है कि में श्रापने इरादे की वदलनेवाला नहीं । ४--शास्त्रों के अनुसार मृत्यु के पश्चात् [ श्रनुपदम् , श्रन्वक् ] पुनर्जन्म होता है । ५ - भारतवर्षं कव पहले की तरह जगद्गुर बनेगा, श्रीर कव श्रपने पुराने वैभव को प्राप्त करेगा ? ६-क्षजब तेरी बुद्धि अज्ञानरूपी दलदल के पार पहुँच जायगी तब [तदा] जो कुछ तुम [ पहले ] पद चुके हो, श्रीर जो तुमको श्रमी पढ़ना है उसके प्रति तुम्हें परमं वैराग्य प्राप्त हो जायगा। ७—क्या तुम वहाँ गये थे ! जी हाँ, [ ऋथ किम् ] में गया था। -- प्रस्ताव का विरोध करने के लिये नगररिन्न्गी सभा के बहुत से सदस्य एक साथ [ युगपद् ] चिल्ला उठे [ ग्राक्रोशन् , सम्प्राबदन्त ]। ६--श्रव मुक्ते जाने दो । मैं तुम्हें परसों [परश्वस्] फिर मिल ूँगा, तब हम बाकी विषयों पर विचार' करेंगे'। १० — अक्षकल [ श्वस् ] क्या होने वाला है, यह कौन ठीक ठीक [अद्धा] जानता है। ११ - तारे रात को [दोषा] चमकते हैं, अरौर दिन में [दिवा] छिप जाते हैं। १२—सूर्य पूर्व में उदय होता है, और पश्चिम में ऋस्त होता है-यह कथन मिथ्या है। वस्तुतः उसका न उदय होता है श्रीर न अरत। १३—-तुम क्यों अजनवी की तरह [इव] पूछ्कते ही १ तुम तो यहाँ चिर से [चिरात् प्रभृति] रहते हो । १४—क्या [किम् ] यह जगत् रस्सी में साँप की तरह अथवा उत, आहो, उताहो, आहोस्वित् सीप में चान्दनी की तरह मिथ्या है वा सत्य है ११५—ग्रनुवाद करना विद्वानों के लिये भी कठिन है, साधारण छात्रों का तो कहना ही क्या [कि पुनः] ? १६-- अ यदि उल्लू दिन में नहीं देख सकता, तो इसमें सूर्य का क्या दोष १ १७-- उसका उचारण कुछ नहीं, वह तो श्रब्छी तरह शिद्धा दिया हुश्रा भी बार बार अशुद्ध उच्चारण करता है। १८- ज्यों ही अलचेन्द्र घोड़े पर सवार हुन्ना, घोड़ा हवा हो गया । १६ - अ ज्यों ज्यों मनुष्य शास्त्र को पदता है त्यों त्यों ज्ञान को पास होता है ख्रीर ज्ञान में उसकी कवि होती है।

१-१ नाहं निश्चयं हारयामि । २ सम्प्रति विसृज माम् । ३-३ विम्रच्यावः, चिन्तियिध्यावः । ४-ग्रागन्तु, श्रागन्तुक-वि० । ५-शुक्ति-स्त्री० । ६-इस वाक्य के अनुवाद में 'यदि' शब्द सिद्धार्थानुवाद में प्रयुक्त होता है । ७-७ वातस्येव रहोऽधात्, वायुरिव चेपिष्ठो वभूव, श्रवातायत ।

२०—वह गरमी की ऋतु में रातों में लगातार' [पुरा] पढ़ता रहा', जिससे उसकी ऋाँखें खराब हो गई।

संकेत—३—ग्रहं त्वामसकृदवीचं नाहं मनोऽन्यथितुमीह इति [न मनो विकल्पिवतुमिच्छामि] । ११२—ग्रादित्यः पुरस्तादुदेति पश्चादस्तमेतीति निथ्या कल्पना। नहि तस्योदुयास्तमयौ स्तः। १५—ग्रानीपत्करोऽनुवादी विरोषज्ञैः, किम्पुनश्छात्रसामान्यैः १ ६७—स किमधीते। बलवदिष शिच्चिती-ऽसौ पदानि मिथ्या कारयते।

## अभ्यास—१६ ( भ्रव्यय निपात )

१── ॐ पुत्र के सोलह बरस के हो जाने पर पिता उससे मित्र के समान [ वत् ] स्राचरण करे । २—यह समय के स्रनुक्ल नहीं, स्रतः विचार स्थगित कर देना चाहिये । ३--- १६ सूर्य से उत्पन्न हुआ वंश कहाँ [क ] और मेरी तुच्छ बुद्धि कहाँ [क]। ४-- क्ष यीवन, धन सम्पत्ति, श्रीर प्रमुख तथा अविवेकिता-इन [चारों] में प्रत्येक अनर्थ के लिये है, जहाँ चारों ही हों, वहाँ क्या कहना [किसु] १ ५-- 🕸 मैं विदेश में रहने वाला हूं, इस लिए [इति ] तुम से पूछता हूं कि पुलीस का एक मात्र अध्यक्त कीन है १६--- % क्या गुरु जी उस लड़की से अपसन्न नहीं थे [न खलु ] १ ७—मरे हुए का बहाना करके वह रीछ के सामने सांस रोक कर पड़ा रहा। ८-पिताजी कुराल हैं न ? [कञ्चित् ]। क्या माताजी सब तरह सुखी हैं ? ६ — श्रजी [ ननु ] मैं कहता हूं तुम्हें ऋपने काम में ध्यान देना चाहिये। समय बीता जा रहा है। १०—जितना श्रधिक [यथा यथा] संस्कृत साहित्य का मैंने श्रध्ययन किया, उतना ही श्रधिक [तथा तथा] मुक्ते श्रपनी संस्कृति के महत्त्व पर विश्वास होता गया। ११—- क्षि मनुष्यों के लिए एक ही बिंद्या वस्तु है-या [ उत ] राज्य या [ उत ] तपोवन । १२-मुक्ते पूरा [ अलम् ] पता नहीं और न ही में कुछ श्रीर जानने में समर्थ [श्रलम्] हूँ। १३— जितने श्राप श्रधिक नरम होते हैं, उतना ही वह दीठ होता जाता है

१-१ च्यास पुराऽधीते सम [ पुराऽध्यगीष्ट ] । यहाँ 'पुरा' 'प्रवन्ध' अर्थ में है, अतः 'पुरि लुङ् चास्मे' का विषय नहीं । इसीलिये लट् के साथ 'स्म' का प्रयोग किया गया है । २-- २ मृतो नाम भूत्वा । ३-- ३ अरथेति कालः ।

(यथा यथा) (तथा तथा)। १४—वर्तमान विश्वव्यापी युद्ध श्रारम्भ ही हुआ था, कि दुकानदारों ने प्रायः प्रत्येक वस्तु की कीमत दुगुनी क्या चौगुनी कर दी। कितनी स्वार्थपरता ! १५—जब तक सांस तव तक स्रास। १६—मैंने अप्री (यावदेव) पुस्तक हाथ में ली ही थी कि' नींद ने मुक्ते आ घेरा'। १७—ॐ मन्त्री को कही हमें स्वीकार है (स्रोम्)। १८—स्रापको मङ्गल कुष की खुटी है, श्राप किसी एक दिन (श्रान्यतरेष्टुः) मुक्ते मिल सकते हैं।

संकेत—२—इदमसम्प्रतम् (नेदं प्रस्तावसदृशम् ) व्याक्तिपणीयो विमर्शः । संस्कृत में स्यग् का अर्थ ढाँकना या घेरना है । स्यगितमम्बरमम्बुदैः । हिन्दी "ठग" इसी धातु से बना है—ऐसा विद्वानों का मत है । अतः यहाँ 'स्थगनीयः' ऐसा नहीं कह सकते । प—किचत्कुशली तातः सुखिनी वाऽम्बा १ 'सुखवती' नहीं कह सकते । १०—यया यथाई संस्कृतं वाङ्मयमध्ययि तथा तथाऽस्मत्संस्कृते-गौरवं प्रति प्रत्ययितोऽजाये । १४—वर्तमानो विश्वं व्यश्नुवानः समरश्च समारम्यत, आपणिकाश्च प्रायेग प्रत्येकं वस्तुनोऽर्घं न केवलं द्विगुणतामापाद-यंश्वतुर्गु श्वतामपि । अहो स्वार्थप्रसङ्गः!

# श्रभ्यास—१७ ( ब्रन्यय, निपात )

१—- श्र राजा—जयसेन! क्या (ननु) गौतम ने (अपना) काम समाप्त कर लिया है १ प्रतिहारी—जी हाँ! (अप किम्) १ २—मीम और (अप) अर्जुन ने भारत युद्ध में बहुत पराक्रम दिखाया। ३—- श्र क्या में आशा करूँ! (अप) कि वह ब्राह्मण का लड़का जी जाय। ४—एक अरे तो उसका काम कठिन है, और दूसरी और उसका बल घट गया है (च-च)। ५—- श्र यह कैसे सम्भव हो (कथंनु) कि में गुणवती स्त्री को पाऊँ। ६—-ऐसी सुन्दर मधुर वाणी बोल की कोयलें भी चुप हो जाएँ। ७—- मित्र देवदत्त! (ननु देवदत्त) इतनी कठोरता कहाँ से आ गई कि पास से निकलते हुए इपर दृष्टि नहीं डालते हो १ ५—- श्र अब (इन्त) में तुमसे अपनी दिव्य विमृतियों का वर्णन करता हूँ। ६—- श्र विदूषक—- पूज्ये! आओ मेदों की लड़ाई देखें। व्यर्थ (मुणा) वेतन देने से क्या १ १०-- श्र वहे हर्ष की बात

१—१ निद्रयाऽपाहिचे । २—-घहाँ 'इन्त' वाक्यारम्भ में प्रयुक्त हुन्ना है, अर्थ विशेष कुछ नहीं । 'इन्त हर्षेऽनुकम्पायां वाक्यारम्भविषादयोः'--न्नमरः

है [दिष्ट्या] कि महारानी ने आपको क्रोध के बहाने बचा लिया है।

११- ॐ मैंने तो निश्चय ही [नाम] मुन्ध चातक के समान [हव] सूखे
जल रहित बादलों की गर्जवालें आकाश में जलपान चाहा। १२- ॐ लेख के
द्वारा बात के निर्णात हो जाने पर वाणी द्वारा सन्देश से कुछ काम नहीं
[खलु]। १३— ॐ सम्भावना है [किल] अर्जुन कौरवों को जीत लेगा।

१४— चुपचाप [जोषम्] वैठो। हर एक अपने अपने काम में लग जाओ।

१५—क्यों जी [ननु] में अपने मित्र से सहायता माँगूँ वह बुरा तो
नहीं मानेगा १६— देवदत्त ते चटाई बना जी १ अर्जी हाँ! बना चुका
हूँ। १७-कुशिच्तित वार बार बोलता है। विद्वान् समाओं में ठीक ठीक कहता
है। मूर्य असंगत बोलता है। १८—अछा। [भवतु] में इस बात को
छिपाता हूँ और इसका मन दूसरी ओर खींचता हूँ। १६—ॐ त् बहुत
[बाढम्] बोलता है, तेरे मुँह में लगाम नहीं। २०—ॐ गदा हाथ में लिये
हुए भीम युद्ध में कोध में आये हुए साँप की तरह [वा] वादलों में से निकले
हुए स्पर्भ की तरह [वा] और यम की तरह [वा] दिखाई देता था।

संकेत—४—न च सुकरं कार्यं, परिक्तियां चास्या बलम् । ६—वितर गिरमुदारां येन मूकाः पिकाः स्युः । १३ श्रर्जुनः किल विजेष्यते कुरून्। यहाँ 'किल' का श्रर्थ 'संभावना' है । १४—जीपमाध्वम् । यूर्य प्रत्येकं यथायथं [यथास्वम्] कर्मिण व्याप्रियध्वम् । १५—ननु सखायं साहायकं याचे, किच्चल कोपिष्यति १ १६—श्रकार्धाः कटं देवदत्त ! ननु करोमि मोः । यहाँ खुङ् के स्थान पर लट्का प्रयोग विशेष श्रवधेय है । १७—शश्वद्विक्त कुणि-चितः । यथातथं विक्त सभासु विद्वान् । विषमं विक्त मूर्यः । १८—भवस्वन्तर-

यामि । मनोऽस्यान्यत त्र्यान्तिपामि ।

# श्रभ्यास---१८

(समास)

१—वह अपने शरीर का कुछ स्थाल नहीं करता। पीछे पछतायेगा। २—वह ठोस अझों नाला, विस्तृत छाती नाला अध्ये स्थीर सम्बी सुजाओ वाला कुमार न जाने किस कुल का अलङ्कार है। ३--% जूना पहने हुए

१ वाचिक— नपुं । २—'किल' वाक्य के त्रारम्भ में प्रयुक्त नहीं होता । ३--धनापधनः । ४--व्यूढोरस्कः ।

पैरों वाले व्यक्ति को पृथ्वी निश्चय ही चमड़े से दकी हुई सी मालूम होती है। ४ - स्वामी जो अपने नौकरों को प्रसन्न करता है, सुख पाता है। ५--मधुरा नगरी यमुना के किनारे के साथ साथ वसी हुई है और बना-रस गङ्गा के । ६ - यह सभा प्रायः विदानों से पूर्ण है, तो किस नाटक को खेल कर इम इसे प्रसन्न करें। ७—मेरी प्रजाएँ रोग रहित श्रीर साधारण दैवी श्रापदाश्चों से रहित हैं। ८—तुम्हें मार्ग के बीच में नहीं खड़ा होना चाहिये। ऐसा न हो तुम गाड़ी से टकरा कर गिर जास्रो। ६--प्रिय मित्र! तुम पहले की तरह मेरी श्रोर प्रेम मरी दृष्टि से क्यों नहीं देखते ? १०--वह तुम्हें घोखा दे यह बात कल्पना से परे हैं। ११-वह समय से पूर्व बुड़ा हो गया है, उसके वाल सफेद हो गये हैं ह्यौर दॉत गिर गये हैं। १२--- 🕸 तपस्या को धन मानने वालों के लिये तप ही श्रेष्ठ है। १३ --काश्मीर में स्वच्छ जनवाले कई तालाब हैं, जहाँ पेट' के रोगों से पीड़ित' जल सेवन से नीरोग हो जाते हैं। १४--हिर बरुण और यम तथा चन्द्र श्रीर सूर्य तुम्हारी नित्य रचा करें। (५—सब इन्द्रियों के विषय की पाइ से विमुख मुक्त अस्ती (८०) वरस के व्यक्ति को धन से क्या काम ११६--गुरुजी के सौ से ऊपर शिष्य हैं श्रीर सभी बुद्धिमान् ( सुमे-धस्) हैं। १७--इस वच्चे को जन्मे छः मास हुए हैं, इसमें अपूर्व ही चुस्ती है।

संकेत-१-सोऽनवहितः स्वे शरीरे (स मन्दादरः स्वे शरीरे)। दूसरे वाइय में आदर का सम्बन्ध यद्यपि 'शरीर' से है, फिर भी इनका 'मन्द' से समास हुआ है। ऐसा करने पर भी जहाँ अर्थ प्रतिपत्ति निर्वाध होती है, वहाँ दोष नहीं माना जाता, जैसा कि शिष्ट-व्यवहृत प्रसिद्ध वाक्य "देवदत्तस्य गुरुकुलम्" में असामर्थ्य होने पर भी गुरु शब्द का समास कुल के साथ होता है। ५--अनुयमुनं मथुरा, अनुगङ्गं वाराग्यसी। द—न त्वया मध्येमार्गं स्थानीयम्, नो चेद्यानेनावपातियध्यसे (यानाधातेन निपातियध्यसे )। ११-स युवजरन्भवति (अकाले परिग्यतोऽसी), पिततास्तस्य केशाः प्रपितताश्च दन्ताः। १६—ग्यादित्यचन्द्रौ (दिवाकरनिशाकरौ)। चन्द्र की अपेद्या सूर्य अप्रवृत्ति

१-१ कल्पनापीढम् । २-केश, कच, कुन्तल, शिरोव्ह, मूर्धज—पुँ० । १-उदर्ये रोगैरार्ताः । ४-ग्रशीतिवर्षः, श्रशीतिहायनः । इनका विग्रह इस प्रकार है—(श्रशीति वर्षाणि भूतः, श्रशीतिहायनाः प्रमाणमस्य वयसः) ।

है (पूज्य, श्रेष्ठ है), श्रतः समास में सूर्यवाची पद पहले श्राता है। इन दोनों की एकपद 'पुष्पवन्ती' से भी कह सकते हैं। १५—विषयन्यादृत्त-कीत्हलः। १७—वरमासजात एव शिद्युः। ग्रास्मिन्नपूर्वः कोऽपि परिस्पन्दः।

## श्रभ्यास-१६

#### (समास)

**१—**% ये गरमी के दिन हैं, जब ज<del>ल में स्नान करना मला मालूम</del> होता है, जब गुलाब के फूजों के संसर्ग से वायु सुगन्धित रहती है, <mark>जब सघन छाया में नींद श्रासानी से श्रा जाती है, जब साँक सुहावनी</mark> होती है। २ — शरीर के ऊपर के माग में (पूर्वकाये) श्रोदे जाने वाले वस्त्र को उत्तरीय कहते हैं ह्यौर नीचे के माग में (स्रपरकाये) पहने जाने-वाले वस्त्र को परिधानीय कहते हैं । १—हे माली ! मेरे लिये अक्क्री सुगन्ध वाले कोई तीन एक हार गूंथ दो । ४--यदि वह पाप को धोना चाहता है, तो उसे ब्राह्मण की दस गी श्रीर एक बैंक देने चाहिएँ। ५-मैं श्रव जाने के जिये उत्करिठत हूं, क्योंकि मेरे यहाँ ठहरने से मेरे व्यापार में विष्न पड़ता है। ६—पुस्तक को हाथ में जिये हुए मेरे पास आश्रो और <sup>'</sup>एकाम्रचिच ' होकर पढ़ो । ७—दुर्ब्यवहार किये जाने पर होडों को काटते हुए और जाज आँख किये हुए वे राजकुमार वहाँ से उठकर चल दिये। --- नागरिक श्रीर देहाती कोग राज्य शासन में किये गये इस महान् परिवर्तन को जानें। ६—श्रमित तेजवाले श्रीर पापों से विशुद्ध हुए ऋषि भारत में रहते थे। १०—- ॥ बहुत पिलयों वाले राजा सुने जाते हैं, यह शकुन्तला की सखी प्रियंवदा ने राजा दुष्यन्त से कहा। ११- मेरे जोड़ों में चोट लगी है, इस लिये मेरे हाथ पाँव आगे नहीं बढ़ते । १२-उसने सारी राव जागकर काटी (अप्रॉखों में काटी)। १२--उन दोनों में सुक्का मुक्की युद्ध तबतक जारी रहा जबतक एक हार नहीं गया। १४--कोसे जल से स्नान करें, इससे आपको सुख अनुभव होगा । १५ — अ शरत् काल के बादल के समान चंचल, तथा बहुत छल वाली लद्मी अपनी इन्द्रियों पर वश न रखने वाले कोगों से श्रासानी से नहीं बचाई जा

१-१ एकतान, अनन्यवृत्ति, एकाम, एकायन, एकसर्ग, एकाम- एका-यनगत-वि । २ पौरजानपदाः ।

सकती। १६—— श्वसन याचकों के जिये कल्पतर तथा सम कलाओं में पार पहुँचा हुआ अमरशक्ति नामक राजा हुआ। १७—— श्वरनेष्ट से द्रिवत इत्य उसने जीन शतों के बाद यात्रा को तोड़ा। १८—— श्वर फिर कभी सम जानवरों से विरा हुआ, ज्यास से व्याकुल पिंगलक नाम का सिंह जल पीने के लिए यमुना के किनारे उतरा। १६—— एक दो गलतियाँ करने वाले को च्मा किया जा सकता है, पर वार-वार अपराध करने वाले को को च्मा करे १ २०—— ऐसी आशा है कि जगभग बीस' विद्यार्थी प्रथम अंगी में पास होंगे और तीस' के कपर' द्वितीय श्रेगी में।

संकेत—३—मालाकार ! उत्तमगन्धादयाः ( सुरिभगन्धीः ) उपत्राः स्वां में प्रथान । ४—स विप्राय वृष्मैकादशा गा ददातु, यदि स एनः प्रमार्षु-मिन्छति । (वृष्म एकादशो यासां ताः ) । इसी प्रकार श्रन्यान्य कुछ प्रयोग ये हें—सीतादितीयो रामः, पायडवा मातुष्ठाः, छायादितीयो नलः इत्यादि । ६—मारते वर्षेऽमिततेलसः पूतपापा ऋषयो वभ्षः । ११—किण्डतसन्वेमें पाणिपादं न प्रसर्ति । १३—तयोर्मुष्टीमुष्टि सम्प्रहारस्तावद्वृतत् , याबदेकत्तरो निर्जितो नाभूत् । १४—कदुष्णेन (कवोष्णेन, कोष्णेन, श्रोष्णेन, मन्दो-ष्णेन) जलेन स्नाहि, इदं ते सुखं भविष्यति (इदं त्वां सुखाकरिष्यति)। १६—एकद्वानपराधानकुर्वेञ्छक्यः स्विमतुम् । क्रियासमितहारेणापराध्यन्तं स्वमेत कः १ एको वा द्वी वा = एकदाः ।

#### अभ्यास—२० (समास)

१—जब उसने अपने पुत्र को संकट में फँसे देखा तो वह उसकी सहायता के लिये गया। २—-श्कि बादल! वहाँ तुम्हें कीड़ा' में लगो हुई' सुर-युवितयों को सुनने में मयानक गर्जन से 'डराना चाहिये। ३—-राम के राज्य में सब लोग 'रोग तथा विपत्ति से रहित' थे और विन° भाई मौत नहीं मरते थे। ४—-यह देश बहुत निदयो खाड़ा है। इसलिये यह कभी दुर्भिन्न से पीड़ित नहीं हुआ। ५—-श्चर (शिव) चगचर पदार्थों की

१ बीस के लगभग—श्रासन्निविशाः, श्रदूरिविशाः। २ तीस से ऊपर--श्रिकितिशाः। ३-कोडालोलाः, कीडासक्ताः। ४-श्रवस्मैरवेस् । ५-भाययेः। यहाँ सीधा 'हेतु' से भय न होने से 'भीषयेथाः' प्रयोग नहीं हो सकता। ६-६ निरातद्धाः, निरापदः। ७-श्रकालमृत्युः।

उत्पत्ति, स्थिति तथा नाश का कारण होने से मुक्ते मान्य है। ६—व्येष्ठ के पहले दस दिन लोग प्रतिदिन नदियों में नहाते हैं, ग्रीर प्रत्येक मन्दिर देखते हैं। ७—वनारस गंगा के किनारे पर बसा हुआ प्राचीन नगर है, जहाँ यहुत से हिन्दु प्रतिवर्ष यात्रा के लिये जाते हैं। ६—उसके वाण निश्चय से वज्र' के समान शक्तिं वाले' हैं ग्रीर वायु' के समान वेग वाले' हैं। १०—जो कार्य के समय माँगता है वह निन्दा नौकर ग्रीर घटिया मित्र है। ११—अध्यानसमा कम से कम तीन सदस्यों की ग्रीर ग्राधिक से श्रिषक दस सदस्यों की होनी चाहिये। १२—अध्यानी वस्तुश्रों में संकोच कैसा १ पर हम जंगले में रहने वाले हैं, हमें रथ चलाने का श्रभ्यास नहीं।

## अभ्यास-२१

(समास)

१—- 'अस्विक बत्तवाता हाथी' मँडरावे हुए मस्त अमर के पैरों से टकराया हुआ कोध नहीं करता। २—- विगलक नाम का सिंह करटक और दमनक (दोनों) को राज्य का मार सौंप कर संजीवक के साथ सुभापितों से पूर्ण वार्तालाप करता हुआ वैठा है। २—- किसी एक जंगल में 'अनेक प्रकार के जलजन्तुओं से सुरोभित' एक वहुत वड़ा तालाव है। ४—- तव मूल से सूखे हुए कवडवाता तालाव के किनारे वैठा हुआ एक वगुला 'मोतियों की लड़ी के समान बहते हुए आँसुओं से पृथ्वी को सींचता हुआ रोने लगा। ५—- उसके ऐसा कहने पर कैकड़े के सहासी (सन्दंश) के समान दोनों जबड़ों से जकड़ी गई मुणाल के समान रवेत गईनवाला वह कुलीरक मर गया। ६—- किसी धोबी के घर में जनील से मरा हुआ बड़ा मारी वर्तन तैयार पड़ा था। ७—- अन्य गीदड़ों के कोलाहल को सुन कर श्रीर में रोंगटों के खड़े हो जाने से आनन्द के आंसुओं से पूर्ण नेत्रों वाले उस गीदड़ ने भी उठकर ऊँचे स्वर से चीखें मार्ता शुरू कर दों। द—- कभी हेमन्त के

१--बज़साराः। २--२ वातरंह्सः, माठवेगाः। ३--३ श्रमितवलो मतङ्गजः। ४--४ उद्भ्रमन्मत्तवञ्चरीकचरणाहतः। ५--५ नानाजलचरः सनाथम्। ६--६ मौक्तिकसरसंनिभैरश्रुपवाहैः। ७ नीली। ५-५ हृष्टलोमा, द्वितलोमा, कर्य्यकतगात्रः, रोमाञ्चितकलेवरः। ६-६ प्रकृष्टः। रवितुमारव्यः।

समय में त्र्वतितीव्र' वायु के संस्पर्श से कॉपता हुन्ना तथा श्रोले' ब्रसाते उमड़ते हुए बादलों की धाराश्रों के प्रहार से ताइन किया गया वन्दरों का मुएड किसी प्रकार भी शान्ति न प्राप्त कर सका। १ - फिर उस शमी के कोटर के जलने पर आधे जले शरीरवाला तथा फूटी हुई आँखों वाला श्रति दीनता से रोता हुआ पापबुद्धि का पिना ( उस कोटर से ) बाहर निकल श्राया। १०-इस धोती का ताना और वाना दोनों ही हाय से काते हुए स्त का है। ११-- अभी अभी सुई हुई गौके श्रीर की 'पीयूष' कहते हैं। स्त्रियों को यह प्यारा होता है। ११—४३ हे देवि! फदकती हुई अजाओं से घुमाई हुई गदा की चोटों से चूर चूर की हुई जंबों वाले दुर्योधन के जम कर जगे हुए घने रुधिर से लाख हाथों वाला भीम तेरे वालों को वाँधेगा। १२ - ये वही गगन-चुम्बी चोटियों वाले वर्फ से दके हुए पहाड़ हैं, जहाँ नित्य सोते बहते हैं, जिनसे सैकड़ों भरनों और निदयों के शब्द के कारण दिशाएँ गूँज रही हैं, जो सुवर्ण रजत आदि धन को गीद में चिये हुए हैं, जिनकी ऊँची भूमियाँ अनेक हाथियों के मुख्डों से भरे हुए इंगलों से श्याम हो रही हैं, जिनकी विशाल हरी-मरी तराइयाँ हैं और जिन्होंने आक्रमणुकारियों के उद्योग की रोक-थाम की है।

## अभ्यास---२२

( सद्धितप्रत्यय )

१— श्रि वायु निश्चय से शीघतम चलने वाला देवता है। २--श्राज धफलता निकटतर है। कल का पत। नहीं। ३--यद्यपि कालिदास शिव का

१-१ श्रातिकठोरवातसंस्पर्शवेषमानकलेबरम् । २-२ तुषारवर्षोद्धतधनधारा-निपातसमाइतम् । ३-३ वानरयूथम् ( ४ तानवाने । ५ इस्तकृतसूत्रस्य । ६-६ नवप्रसूतगवीज्ञीरम् । पीयूष(पेयूष)इस ग्रर्थं में पुंल्लिङ्ग है । ७-७योषित् प्रियः, प्रिययोषः । ६-६ त एवते सततस्रवत्प्रस्वणाः परश्रातनिर्भरिनर्भरिणी-ध्वानध्वनितदिगन्तरालाः, कोडीकृतसर्वाकुष्यवस्यः, ग्रनेकानेकप्यूथसंकुलसान्द्र-कान्तारमेचिकतसानवः, पृथुशाद्धलद्रोणीकाः, कृताभिघातिप्रक्रमभङ्गाः, गगनी-ल्लेखिशिखरा हिम्याः शिखरिणः । ६-श्रव नेदीयसी सिद्धः (श्रव सिद्धि-रुपस्थिता)। श्रायतौ क श्राश्वासः।

भक्त या, फिर भी वह अन्य मतों के प्रति असिह न्या नहीं था। ४--पानी कितना गहरा है ? घुटने वक है। ५- अ धीर लोग न्याय के मार्ग से एक परा भी नहीं विचलते। ६-यह राजा ऋषि से बहुत मिलता जुलता है (ऋषि कल्प, ऋषिदेश्य, ऋषिदेशीय)। यह सदा सन्ची ग्रौर मीठी त्राणी बोलता है। ७—ग्रार्थ रसोई में मिट्टी के (मृन्मय) पात्रों का प्रयोग नहीं करते, क्योंकि अ जो पात्र चक पर कुम्हार से बनाये जाते हैं वे श्रसुरों के (श्रसुर्य) हैं। बुद्धिमान् जल्दी ही कएउस्थ कर लेता है ग्रीर देर तक धारण करता है। ६─चोमेन्द्र के अनुसार अशिचत्य के न होने पर कोई वस्तु कविता में सुन्दरता¹ नहीं ला सकती । १० — सीता ने रावस से कहा — में दूसरे की भार्या होती हुई तेरी योग्य (स्त्रीपयिक) भार्या नहीं हो सकती । ११-स्कन्द को इन्द्र की सेना के सेनापतिपद (सैनापत्य) पर नियुक्त किया गया । १२-% उनका पारस्परिकञ्चानुस्नेह कुल परम्परापास है। यह कहना कठिन है कि लच्मग्राकाराम से ऋधिक प्रेम है या भरत का। १३—— 🕸 कल तू त्राजकल की मौजबहार को याद करके पछतायगा। १४-- 🕸 सीता ने राम के अर्वमेव में सम्मिलित होने के लिये लवकुरा का प्रस्थान-मंगल किया। १५-यह वेचारा कुटुम्ब्यालन में लगा रहता है, इसे दूसरे स्रावश्यक कार्यों को करने के लिये समय नहीं मिलता। १६ - जनी करड़ा ही इस कड़ी सर्दी से तुम्हें बचा सकता है, कपास का नहीं । १७--वह गंजा दे। उसका गंजापन जन्म से नहीं, चिर रोग से उत्पन्न हुआ है। १८-विजली की चमक-दमक ज्योंही होती है त्योंही नष्ट हो जाती है । १६ - मौतेली माँ का पुत्र होते हुए भी भरत ने श्रीराम श्रौर कौसल्या के प्रति जो स्नेह दिखाया उसकी उपमा नहीं मिलती। २०-वर्तमान हिन्दु अपने शत्रुश्चों का सामना करने में पूर्णतया समर्थ हैं, ९

१-रसवती स्त्री॰ । महानस—नपुं॰ । तर्कसंग्रह ख्रादि में पुंल्लिङ्ग में भी देखा जाता है । २-२ शोभामाधत्ते, रम्यतामावहित । ३ संस्कृत में 'पारस्परिक' ऐसा तद्धितान्त प्रयोग नहीं मिलता । संस्कृत में इसके अर्थ को विना तद्धित किये समास अयवा व्यास से कहने की रीति है । परस्परं प्रेम, परस्परस्य प्रेम, परस्परश्रेम । ४ आविक्सीत्रिक-वि॰ । ५ खलित, खल्वाट वि॰ । ६ खालित्य —नपुं॰ । इदमस्येन्द्रलुप्तकं चिररोगकृतम् । ७-७ आकालिका विद्विद्वलासाः । ५-६ वैमात्रय—वि॰ । ६-६ अभ्यमित्रयाः, अम्यमित्रीयाः, अभ्यमित्रीयाः।

केवल वे दुर्वल बाल, वृद्ध, श्चियों' श्चीर श्चसहाय लोगों पर हाथ नहीं उठा सकते। २१ — इसे मूख नहीं लगती. इसके लिये कॉ जी ठीक होगा'। २३ — वह वैल साँड' बनने के योग्य है'। गोपाल को इसका विशेष ध्यान रखना चाहिये। २२ — 'गोमिन्' का मूल में 'गौश्चों बाला' श्चर्य था श्चीर गोधन के कारण मारत में लोगों का मान होता था, श्चतः कालान्तर में 'गोमिन्' 'पूज्य' श्चर्य में प्रयुक्त होने लगा। ४४ — श्रध्यापक की श्चनुपरिथति में ये बिनय-रहित विद्यार्थी उष्प्रम मचा रहे हैं । २५ — रात के गाइ श्चन्धकार में चलते हुए (उनके) पर लहखड़ा जाते हैं। २६ — हम एक देश के रहने वाले हैं, पर एक गाँव के नहीं।

संकेत—३—वद्यपि कालिदासः शैवोऽभूत् (शिवमक्तिरभूत्), तथापि नासावसहनः स्वपद्यानुगामी। मतावलम्बी के लिये कई लोग 'साम्प्रदायिक' शब्द का प्रयोग करते हैं, परन्तु यह अमात्मक है। साम्प्रदायिक का अर्थ (सम्प्रदायाद् आगनायाद् आगतः) 'सम्प्रदाय से आया हुआ' है। इसका अब्छे अर्थ में प्रयोग होता है। जैसे—हम कहते हैं—''साम्प्रदायिकः पाठः''। आधुनिक पाठ को आगन्तुक कहते हैं और वह निष्प्रमाण होता है। ४—कियन्मान्नं पयः! जानुमान्नम् (जानुद्वयसम्)। 'जानुद्वनम्'यह पूर्णत्या शुद्ध प्रयोग नहीं। भाष्यकार ने ऊँचाई के मापने 'द्वन्च्' प्रत्यय का निषेध किया है। —मेधावी ज्ञिनं हमरति चिरं च धारयति। १४—म्अभ्योगिरधानार्थं कुश्वालयथोः प्रास्थानिकानि कौतुकानि व्यतानीत् सीता। १५—अभ्यागारिक एष तपस्वी कार्यान्तराख्यात्यिकान्यपि कर्तुं कार्लं न लभते। १७—नास्य जन्मनः सालित्यम्। इदं ह्यस्येन्द्रज्ञप्तकं कालिक्या वजः समजिन। २५—-स्चिमेधे नैशे तमिस गञ्ज्ञतां नः पदानि विषमीभवन्ति। २६—वार्डं समानदेशिका वयं न द्व समानप्रामिकाः।

#### अभ्यास--२३ (तद्वितप्रध्यय)

१—शकुन्सला का पुत्र भरत शक्तिशाली राजकुमार था। इसी के नाम में इस देश को 'भारतं वर्षम्' कहने लगे। २—उसका मसीजा इस साल मध्य प्रदेश में संस्कृत की एम • ए० की परीला में प्रथम रहा। ३—गरमी में कई

१-स्त्रैण-नपुं०। २-- २ त्रारोचिकनेऽस्मै सौवीरं हितम्। ३--- ३ त्रार्धभ्यः। ४-४ साराविणं कुर्वते।

बवयहर वात्या आते हैं। ४-ये सब उपहार ( औपहारिक-नपुं० ) लौटा देने चाहिए। इसके स्वीकार करने से इमारा लाघव है। ४—तुम्हें (पीने के लिये) नदी का पानी प्रयोग में नहीं लाना चाहिए। वहता है इतने से ही सभी जल पीने के योग्य नहीं हो जाता। ६--स्प उसी प्रकार खाँखों का विषय हैं जैसे शब्द कानों का। मूर्त पदार्थ इन्द्रियों से शहरा किये जाते हैं (ऐन्द्रियिक)। ७- यद्यपि वह मेरे पड़ोस में रहता है, वह मेरे साथ के मकान में रहनेयाला पड़ोसी नहीं। - यह वाग जनसाधारण के जिये (विश्वजनीन) है, इसमें प्रत्येक व्यक्ति हा जा सकता हैं। ९-वह मध्यमधेणी का वैयाकरण है तो भी शास्त्रःव्याख्यान में चतुर है। १०-- अस समय के कोग बहुत प्रसन्न रहते थे। उनकी आवश्यकतार्ये कम थाँ। ११-वह अवैतनिक मुख्याध्यापक है, अतः वड़ा इठी ( प्रहिल, अभिनिवेशिन् ) व अत्याचारी है। ११--यह 'सुन्दरता स्वाभाविक' नहीं है। यह मुक्ते नहीं भाती। १३ - यह निर्भीक चोर (ऐकागारिक) है, उस पर हाथ नहीं उठाना भयावह है। १४—वह न केवल धर्म नहीं करता, प्रत्युत ग्रधर्म भी करता है। १५--कहते हैं भैंस का दूध ( माहिषं पयः ) ऋतिशक्ति वर्धक होता है। १६--वह मेरा प्यारा मित्र (वयस्य, सहचर) है, मुक्ते उसकी सच्चाई पर सन्देह करने का कोई कारण नहीं। १७ - उसकी योग्यता ( ऋाईन्ती) की प्रत्येक प्रशंसा करता है। ऋौर उनके विनय (वैनयिक-नपुं०) की भी। १८--% स्त्रियाँ स्वभाव से लडजा-शील होती हैं। १६--गुए वाले (गुएय) ब्राह्मणों को नमस्कार हो, क्योंकि वे संसार के शरण हैं और निपुण भी । २० - भारत के सिपाही युद्ध में उतने ही चतुर (सांयुगीन) हैं, जितने दूसरे देशों के। २१--उसकी बुद्धि सब विषयों में समान चन्नती है। वह विद्वानों में मुखिया ( मुख्य, मूर्धन्य, धुर्य, धौरेय ) है। २२ - इस हलवाई का हलवा बढ़िया होता, खतः इसे सराहते हैं, पर दूध घटिया इसलिये इसकी निन्दा होती है।

संकेत—२—तस्य आतृब्यः संस्कृते एम० ए० परीचायां सर्वितमन् मध्य-देशे प्रथम इति निर्दिष्टोऽभूत्। ४—एतदीपहारिकं प्रत्यर्पणीयम्। ५—नादेयं जलं नाऽऽनेयम् ( नद्या इदं नादेयम् ) ( न श्रादेयं नादेयम् )। नहि स्यन्दत इत्येतावता सर्वं पाथः पेयं भवति । ७—स मे प्रातिवेश्यो न भवति यद्यप्यारा-तीयः । १०—तात्कालिको (तादात्विकः) लोकोऽतिसुखं न्यवसत्

१--सौन्दर्य, स्त्राभिरूपक, रामणीयक, कामनीयक-नपुं । २-स्वाभाविक, नैसर्गिक, सांसिद्धिक, स्रोत्पत्तिक-वि ।

( महत् सुखमारनुत ) । श्रत्पापेको हमत् । 'तत्कालीन' शब्द संस्कारहीन है, यद्यपि इसका बहुत्र प्रयोग देखा जाता है। १४—न केवलमसावधार्मिको भवति, श्राधर्मिकोऽपि। यहाँ 'श्रधार्मिक' श्रीर 'श्राधर्मिक' का भेद जानने योग्य है। २१— प्रवेपशीनाऽस्य धिषणा। धुर्यः स विदाम् (धीरेशो विदुराणाम्)। २२—श्रयमापूपिकः संयावरूपं विकीणीते इति प्रशस्यते, प्रयस्पाशमिति निन्दाते।

#### श्रभ्यास---२४

# (कृत्य और अन्य कृत् प्रत्यय)

१— क्षितुग्हें वासी और खट्टा भोजन नहीं करना चाहिये। यह सुस्ती को उत्पन्नकर स्वास्थ्य को विगाइ देता है। इतिहास जानने वालों को सबसे बदकर केवल तथ्य का आदर करना चाहिये। १— क्ष्रइस (ब्रह्म) की व्याख्या करने वाला कोई विरला ही (आश्चर्य) है और पूछने वाला भी कुशल है। ४—वाजार में बहुत सी विकाज वस्तुएँ हैं, परन्तु उनमें खरी हने योग्य थोड़ी ही हैं। ५—जो कुछ कल तुमने अपने मित्रों के सामने कहा, उससे विपरीत नहीं जाना चाहिये। ६— क्ष्रहम दोनों में सदा रहने वाली मैत्री हो। ७—विद्वानों को गुण-पच्पाती होना चाहिये, दोष में ही हि नहीं रखनी चाहिये। ८—यति को वाहर जाते समय तुम्हें लाठी के बिना नहीं निकलमा चाहिये। ६—यदि तुम्हारे अपने काम में विन्न न हो, तो तुम्हें प्रातः ही वहाँ पहुँच जाना चाहिये। १०—बहुत विस्तार को जाने दो, कुपया संचेप से कहो। ११—मुक्ते इस कमरे की लम्बाई और चौड़ाई मालूम है। यह कितना ऊँचा है मैं नहीं जानता। १२—वैयाकरणों के समाज में पतञ्जलि मुनि माध्यकार माने जाते हैं।

१-संस्कृत में 'श्रावश्यकता' शब्द नहीं है। इसके स्थान पर अपेद्धा शब्द का प्रयोग करना चाहिये। जहाँ श्राविवार्यता श्रायं हो वहाँ 'श्रवश्यम्भाव' पुं० श्रायवा 'श्रावश्यक' नपुं० का प्रयोग करना चाहिये। २--गुण्गृह्य-वि०। २--३ दोषेकद्दक्, पुरोभागिन्-वि०। भावार्थक--पौरोभाग्य--नपुं०। ४--विस्तार, प्रपञ्ज, व्यास-पुं। यहाँ 'विस्तार' का प्रयोग अशुद्ध होगा। ५--५ वैयाकरण्निकाये।

१३— 'यह मनुष्यों की समा नहीं, किन्तु पशुश्रों का संघ है'। १४— क्षिमेरे शरीर में कॅपकपी है श्रीर मेरी त्वचा (चमड़ी) जल रही है। १६ — विद्या से भूषित दुर्जनों का भी त्याग करना चाहिये श्रीर वाश्मी मात्र से भी उनका श्रादर नहीं करना चाहिए। १६ — श्रिजन घरों को निरादर की गई स्त्रियों शाप देती हैं, वे इस प्रकार नष्ट हो जाते हैं जैसे मानों जादू से नष्ट किये गये हों। १८ — श्रमयानक तथा श्राकर्षक राजगुर्यों से युक्त वह (राजा) श्रपने श्राशितों के लिये जल श्रीर रलों से युक्त सागर की तरह श्रवहेलना के श्रयोग्य—पर सहज में पहुँचने योग्य था। १६ — श्रिशब्द श्रीर श्रपशब्द से शर्थवोष के समान होने पर भी शब्द से ही श्रर्थ को कहना चाहिये, श्रपशब्द से नहीं।

संकेत -१—त्वया पर्युषितं शुक्तं च न भोक्तव्यम् । इदं द्यलसतां जनयजामयित भोक्तारम् । २—ऐतिहासिकेन तथ्यमेवोत्तमं समादरणीयम्, न
त्वर्यान्तरम् । ४--सन्ति वहूनि क्रय्याणि विषण्याम्, न तु बहु क्रेयमस्ति ।
६--श्रज्यं नौ संगतं स्यात् । ९-कार्यान्तरान्तरायमन्तरेण त्वया प्रातस्तत्र
संनिधानीयम् । १०—श्रलमितिविस्तरेण्, समासेनोच्यताम् । ११—श्रस्यागारस्यायामं विस्तारं च तावद्वगच्छामि, कियानस्योच्छ्राय इति न वेद्यि ।
यद्यपि 'उच्छ्रयः' राज्द कहीं कहीं मिलता है, परन्तु यह व्याकरण् समात
नहीं । 'विस्तार' (=श्रब्द प्रपञ्च) के स्थान में 'विस्तार' (व्यास = चौहाई )
का व्यवहार नहीं करना चाहिये । इसी प्रकार 'श्रवतर' (=उतराव ) के
स्थान में 'श्रवतार' (=घाट, मानुषदेह में श्राविर्माव ) का प्रयोग श्रसाधु
होता है । १५—विद्यासंस्कृता श्रिप दुजेनाः संचच्याः, वाङ्मात्रेणापि च
नार्च्याः ।

#### अभ्यास---२५

( इत्य श्रीर धन्य कृत् प्रस्यय )

रे—श्रिहिंसा का प्रभाव श्रजय्य है। हर प्रकार से हर समय हर एक प्राणी को हानि न पहुँचाने की इच्छा ही श्रिहिंसा है। ३— श्लिभोजन से ठीक पहले तीन बार श्राचमन करना चाहिये। भोजनोत्तर तीन बार मुँह पोंछना

१---१ नायं नृणां समाजः, समज एष पश्र्नाम् ।

चा हये। ४—यह छुकड़ा पर्याप्त भार ले जा सकता है। ५—मैं तुम्हारे में कोई निन्य बात ( अवद्य, गर्हा ) नहीं पाता, वास्तव में तुम्हारा चरित्र निदोंष है। ६-वह शिष्य जो श्रपने अध्यापक की श्राज्ञा का पालन करता है, सरल' और सहनशील है' वह प्रशंसा का भागी होता है । ७--यह' मानी हुई बात है कि पंजाब के श्री हंसराज जी ने हिन्दुश्रों का पर्याप्त उपकार किया। ६-समय मिलने पर किसान को चरला कातना चाहिये, श्रौर बुनना चाहिये यदि हो सके, जिससे उसकी तुच्छ श्राय बढ़े । १०--यह कम्बल बिकाऊ है, यदि चाहो तो दस क्पये में इसे मोल ले सकते हो । ११-% लोगों को क्या सेवन करना चाहिये? सुरनदी (गंगा) का दोष रहित सामीप्य (निकटता)। एकान्त में किसका ध्यान करना चाहिये ? कौस्तुभ धारण करने वाले भगवान् (कृष्ण ) के चरणयुगल का। १२-% दुष्टों से प्रार्थना नहीं करनी चाहिये ग्रीर थोड़े घनवाले मित्र से भी याचना न करनी चाहिये। विपत्ति में भी ऊँचे होकर रहना चाहिये, तथा बड़ों के पद का अनुसरण करना चाहिये। १३--क्या तुम्हारे विचार में वह सेवा-निवृत्तिकाल से पहिले ही नौकरी से हटा दिया गया होगा। १४--सोने से पहले तुम्हें अपना पाठ याद कर लेना चाहिये था। १५ - तुम्हें अपने बचों को उच शिचा देनी चाहिये यी, शायद वे प्रसिद्धि प्राप्त कर लेते। १६ — मुक्ते घर का सामान ले जाना है, गाड़ी नहीं मिलती। १७ - बहुत धन देना कठिन है, बहुत पिछली वातों को जानना मुश्किल है। १८-इस ग्रन्थ में शास्त्रों और काव्यों की स्कियों उहुँ द २ कर इकट्ठी की गई हैं। १६--इनिया लोग अपने गन्तव्य स्थान को जा रहे हैं। २०-- अ बादलों के बीच में से निकले हुए, काफूर के पत्तों (से मिलकर) शीतल केवड़े की गन्धवाले ये वायु के भोंके इस योग्य हैं कि इन्हें ग्रज़िल भर-भर पीया जाय।

संकेत--१-ग्रजय्योऽहिंसाप्रभावः । ग्रहिंसा च सर्वथा सर्वदा सर्व-भूतानामनभिद्रोहः । ३-भोजनादव्यवहितपूर्वं त्रिराचाम्यम् त्रिश्चास्ते प्रमुज्यम् (प्रमार्ग्यम् ) मुखम् । यहाँ 'श्राचम्यम्' का प्रयोग श्रश्चद्ध होगा । ४-इदं वहां महद् वाहां वहति । ६--निर्व्यापारेण कुषास्चिम कर्त्तनीयं वानीयं च

शक्यं चेत् तद्भवेत् , येनाल्पस्तदीय श्रायो विवर्धेत ।

१—१ ऋजुरनस्यकश्च। २—२ प्रशस्यो भवति, पनाय्यो भवति। २--इत्यभ्युपगतम्, इति प्रतिपत्नम्। ४-४ विचायं विचायम्। ऋन्वेषमन्वेषम्।

१०—प्रय एष कम्बलः, यद्येनं रोचयि रूप्यकदशकेन क्रेतुमईिष । १६— श्रस्ति मे पारिणाह्यं वाह्यं वह्यं नास्ति । १७—प्रभूताः स्वा दुर्दानाः, चिरातीता श्रर्था दुर्जानाः । १६ — वश्च्यं वश्चन्ति विणिजः । २०—मेघोदरिवनिर्याताः कर्पूरदलशीतलाः । शक्यमञ्जलिभिः पातुं वाताः केतकगन्धिनः ॥ यहां शक्य का नपुं० एक० में प्रयोग सामान्य उपक्रम के कारण हुश्चा है ।

# चतुर्थोंऽशः

प्रकीर्णक

( विविध वाक्य )

## अभ्यास---१

 देवदत्त को पिछुले वरस ऋपने विवाह के अवसर पर भारी सम्पत्ति दहेज में मिली, जिससे उसे 'में भाग्यबान् हूँ' ऐसा भ्रम हो गया। २—स्वामी का अपने नौकरों के प्रति आदर न केवल उनका उत्साह बढ़ाता है; स्वामी के प्रति भक्ति को भी। ३-लोभ को बढ़ने न दो। लोभ से प्रेरित होकर मनुष्य न जाने क्या २ पाप करता है। ४ 🅸 ऋाज के सुख के ऋनुभव को कल तुम दुःख से याद करोगे । अतः तुम स्वय्न रूप अभिलाषाओं के शिकार न बनो । प--सौन्दर्भ प्राप्त करना आ्रासान है, परन्तु गुर्णों को पाना कठिन है। ६-- अ पराधीन पुरुष पीति के रस को कैसे जान सकता है ? ७--इतिहास इस बात का साची है कि सुन्दरता सोने की अपेदा चोरों की अधिक प्रेरित करती है। - जल्दी गुस्सा करने वाले (लोग) भयद्वर होते हैं। १ - मैं अपने दुःखों को कैसे घटाऊँ, श्रीर सुखों को कैसे बढ़ाऊँ ? १०--तंग किया हुआ सांप अपना फण दिखाता है। ११--सुनार सोने को कसौटी पर परखता है (कषति)। १२-- अञ्जोटा झीर महत्त्वपूर्ण भाषण ही वक्तृता है। १३--ब्रह्मचारी की वजावट के लिये कोई वस्तु धारण नहीं करनी चाहिये श्रीर चन्दन श्रादि से श्रङ्ग संस्कार का परिहार करना चाहिए। १४-दर्जी ! यह कोट सुभे ठीक नहीं बैठता इसे ठीक कर दो । १५-श्राश्चर्य है वह नाकोदर से प्रभात समय

१--लोभप्रयुक्त, लोभाइह--वि०। २ रुच्यर्थम्। ३--३ तुन्नवाय ! स्रयं चोलको ममाङ्गेषु न साधु श्लिष्यति । सोऽयं समाधीयताम् ।

चला हुआ जालन्धर में सूर्य का दर्शन करता है। १६—सनेरे श्रौर शाम दोनों समय का सैर ब्रायु को बढ़ाता है इसमें किसे सन्देह है!

संकेत—१—देवदत्तः परदात्मन उपयामे महद्यौतकं प्राप्नोत् ( महान्तं सुदायमिवन्दत )। येनासौ कृतिनमात्मानमभ्यमन्दत । अभि मन् का अर्थं 'मिथ्या मानना' मी है । २—प्रभोराश्चितेष्वादरः (स्वामिनो भृत्येषु संभावना) तदुत्साहाय भवति स्वामिन्यनुरागाय च । ७—ह्मं यथापहत् न् प्रेरयति न तथा हिररायम् । ६—कथमहमात्मनो दुःलमपकर्षामि सुखं च प्रकर्षामि । १५—प्रभाते नाकोदरात् प्रस्थितो जालन्धरनगरे सूर्यमुद्गमयति ! यहाँ आश्चर्यको कहने के लिये किसी पद के प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं। १६—आयुष्यः सायग्रातिको विहारः, कोऽत्र सांशयिकः ।

#### श्रम्यास---२

१—तुम इन पुस्तकों में से अपनी 'इच्छा के 'अनुसार किसी एक पुस्तक को ले सकते हो। र—उसे सुखर पाने की इच्छार है, पर इसे धूरा करने के साधन नहीं हैं। र—मुक्ते इस चोरी से कुछ काम नहीं। मेरे शतुओं ने मुक्त पर मिथ्या दोव लगाया है। ४—हमें इस (बात) पर नहीं क्रगड़ना चाहिये, इससे इम किसी निर्धाय पर नहीं पहुँचेंगे। ५—तुम्हें असफलता के लिए औरों पर दोवारोग्या नहीं करना चाहिये। अपने में दोव हूँ इना चाहिये। ६—कल मैंने अपने मित्र को भोजन के लिये निमन्त्रित किया था। ७—यदि यह कोरे आदर स्कार की भाषा नहीं तो यह कैसे हो सकता है कि रित यहाँ सुरिच्चत रहे और तुम राख का देर बन जाओ इस प्रकार रित ने कामदेव को मृत्यु पर विलाप करते हुए कहा। द—यह अपने सादे पहरावे से छात्र मालूम होता है अपने कमंडल से भी। ६—यदि तुममें शिष्टाचार नहीं तो केवल मात्र परीचा पास कर लेने से क्या प्रयोजन १ १०—वे मूर्ख हैं जो दूसरों की उन्नति में डाइ (ईप्यां) करते हैं। उन्हें सुख का अनुभव नहीं होता। ११—उसने 'साइस करके अपने आपको 'विषम परिस्थिति' से बचा लिया। १२—8 मैंने गुरु से अभिनय-विद्या सीखी है और मैंने इसका

१-१ छन्दतः, यथेच्छम्। २-२ सुखेप्ता, सुखलिप्ता । ३ निर्वर्तियतुम्, सम्पादियतुम्, साधियतुम् । ४-सद्वृत्त, सौजन्य, सौशील्य--नपुं० । ५-५ साहसमास्थाय । ६-६ संकट--नपुं०। ७ तीर्थ--पुं०, नपुं०।

प्रदर्शन भी किया है। १३—मुक्ते आशा है कि आप इस बालक को इस की बुद्धिमत्ता के लिये जानते होंगे । १४--क्ष तुम धन के स्वामी हो, और इम भी सब अथों को कहने वाली वाणी के स्वामी हैं। १५-वे महातमा जो भारत की स्वतन्त्रता के लिये लड़े, इमारी कृतज्ञता के भागी हैं। १६--अचम्भा होगा यदि वह इस पहेली को समभ जाय।

संकेत—न मेऽनेन स्तेयेन कश्चिद्धिसम्बन्धः । द्विषद्धिर्मिध्याऽभिशस्तोऽिरम । ४—नात्र मियो विवदेमिह, नैतेन कमि निर्णयमधिगिमिष्यामः ।
२—होऽहं सुद्धदं भोजनेन न्यमन्त्रये । इस वाक्य में 'भोजनेन' में तृतीया
हेतु अर्थ में है । तृतीया से ही इस वात को कहने की शैली है । यहाँ चतुर्थी
व्यवहारानुगत नहीं होगी । ८—अमिएडतभद्रेण वेषेण तमहं छात्रं पश्यमि
कमएडजुना च । १०—ये पराम्युद्ये सेष्याः (मत्सरिणः) ते मृद्धाः । न तेषां
सुखसंवित्तरित्त । १३—अम्र्यं यद्यसी प्रहेलिकामिमां बुध्येत ।

#### अभ्यास-३

१--जो तुम कहते हो मुक्ते उस पर विश्वास नहीं । मुक्ते तुमने पहले भी कई बार ठगा है । २--यहाँ से करव ऋषि का आश्रम कितनी दूर है ? यह इस स्थान से चार अथवा साढ़े चार कोस है । ३--खेद मत करो, हम आ ही पहुँचे हैं । ४--आँख को सिकोड़ कर उपदित हो, यह हानिकारक है । ५--संचेप खुद्धि का लच्च्या है और वाचालता आंछेपन का चिह्न है । ६-ईश्वर की सृष्टि कितनी विशाल (विशङ्कट) है ? इसके परिमाण को कीन जान सकता है ? ७-में तुम्हारी कार्य-अतस्परता की स्तुति करता हूँ और सरलता की भी। तुम चिर तक जीयो और उत्तरोत्तर बढ़ो। ८-उन महा-कवियों को नमस्कार हो, जिन्होंने हमारे साहित्य कोश को अपनी अमर कृतियों से भर दिया। ९-मेंने बहुत देर के पीछे पहचाना कि जिसके साथ में बातें कर रहा था, वह मेरा पुराना गुरुभाई था। १०-में तुम्हें वैदिक साहित्य का धुरन्धर विद्वान समकता हूँ। यह केवल स्तुति नहीं, परन्तु यथार्थ कथन है। ११-में तुम्हारी तिनक भी परचाह नहीं करता, तुम योंही बड़े बनते हो।

१-यहाँ तृतीया का प्रयोग होना चाहिये। २ लट् वा लट्का प्रयोग निर्दोष होगा। ३-३ अद्धिनिकोचम् । ४-कार्यतालर्यम् ।

१२—यहां दलदल है। पांव धंसते जाते हैं। १३ — क्या कभी हिरन भी सिंहों पर घावा करते हैं ? १४ — बारिश हुई तो घान हो गये।

संकेत--१-नाहं त्वद्वचिस विश्विसि (नाहं त्वद्वः प्रत्येमि) (अद्दर्धे) पुराडप्यसकृद् विव्रलब्घोऽस्मि त्वया । वि+श्वस् अकर्मक है । प्रति+इ. श्रौर अत् + धा सकर्मक हैं। २ - इतः कियति दूरे करवर्षेराश्रमः ? चतुः वंध्यर्धचतुर्षु (सार्धचतुर्षु, ऋर्धपञ्चमेषु') वा कोशेषु । ३—मा स्म खिद्यथाः प्राप्ता एव वयम् । 'कियद्दूर आश्रमः' ऐसा समास से नहीं कहना चाहिये। 'कियता दूरः' कह सकते हैं अथवा 'कियदन्तरः' (या किमन्तर।)। अन्तर के मापने में प्रथमा का भी प्रयोग हो सकता है। जैसे—चत्वारः क्रोशाः। स्त्रीर सप्तमी का भी। यथा--चतुर्षु कोशेषु-इत्यादि । 'श्रध्यर्घ' बहुब्रीहिसमास है (श्रधिकमर्धं येषु, श्रध्यारूढं वाडधें येषु ) । इसका फिर चतुर् के साथ कर्मधारय समास हुन्ना है। ४-श्रिक्तिकाणं पटिस, तद् दोषाय । ५-समासो बुद्धिलक्णम् । ६-श्रही ! पृथ्वी भगवतः सृष्टिः, क इमामियत्तया परिच्छेतुमलम् ? ७ - कार्यतात्पर्यं ते स्तवीमि सारल्यं च । ज्योग्जीव्या उत्तरीत्तरं चाभ्युदियाः । यहाँ स्राशीर्लिङ् में 'एतेर्लिङि' से हस्त हुआ है। ६—चिरात्पानुधं येनाहं समलपम्, स मे पुराणः सतीर्थ्य इति । १० - अहं त्वा वैदिकवाङ्मयस्य विशेषशं ( मार्मिकम् ) जाने । नायमर्थवादः ( नेदमुपचारपदम् , नेदमधिकार्थवचनम् )। श्रयं मूतार्थः ( इदं वस्तुकथनम् )। ११--ग्रहं त्वां तृणाय मन्ये । श्रकारणं गुरुतां धरसे ( मुघैव गौरवमास्मनि संभावयि )। १२—पिच्छिलेयं भूः। न्यञ्चतो (निषीदतः) मे चरगौ । १३ — कि इरिग्रका श्रापि केसरिग्। प्रार्थयन्ते १ १४ — देवश्चेद् इष्टो निष्पन्ना + ब्रीहय: ।

#### अभ्यास-४

! — उसने नाना शास्त्रों स्त्रोर कलास्त्रों में 'शिक्षा प्राप्त की है'। 'ब्याकरशा

१—- श्रधं पञ्चमम् एषामिति विग्रहः । + शिच्। ऐसे वाक्यों में दोनों खरहों में कान्त का प्रयोग ही व्यवहारानुकूल है। 'देवश्चेद् वृष्टो निष्पस्यन्ते ब्रीहयः' ऐसा नहीं कह सकते। इसमें भाष्य प्रमाण है—''देवश्चेद् वृष्टो निष्पन्नाः शालयः''। तत्र भवितव्यं सम्पत्स्यन्ते शालय इति'''सिद्धमेतत्। कथम् १ भविष्यव्यविषेधात्। यल्लोको भविष्यद्वाचिनः शब्दस्य प्रयोगं न मृष्यति (१।३।१२३॥)। २-२ श्रभिविनीतोस्ति । ३-व्याकरणस्य च पारगः, व्याकरणस्य च परपारहश्वा। यहाँ दोनों वाक्यों में श्रसमर्थ समास है। पर शिष्ट-सम्मत है।

में तो वह पारंगत है। २—ऐसे शब्दों से मेरे पुत्र के उत्साह पर पानी फिर जाता है। ३—फिर कभी ऐसा मत करना। सारा आदर मान मिट्टी में मिल जायगा। ४—यदि राजा अपनी प्रजा पर मली प्रकार शासन करे तो प्रजा का इससे धनिष्ठ सम्बन्ध हो जायगा और उसका राज्य देर तक रहेगा। ५— क्ष जंगल के जानवरों ने सिंह के साथ यह समभीता किया कि हम आपको प्रतिदिन एक जानवर भेज देंगे। ६—तुम इधर उधर की क्यों हॉकते हो? प्रस्तुत विषय पर आओ। ७—चोर चोरी करता पकड़ा गया और पुलिस के हवाले कर दिया गया। द्र—क्ष भगवान ज्यवन को मेरा प्रणाम कहना। ६—यह मेरे लिये कठिन काम है, फिर भी में इसे करने का यत्न कलँगा। १०—वह धीरे २ चलता है, और लड़खड़ाता है, इसीलिये पीछे रह जाता है। ११—वह चारियों को चटकीले भड़कीले वस्त्र नहीं पहनने चाहियें और उन्हें सरीर की सजावट में समय नहीं खोना चाहिये। १२——आश्चर्य है इसका

संकेत—२--ईटशोभिक्किभिर्मन्यते मत्-सुतस्योत्साहः । २--मा तथा तथाः (मैंवं सम करोः)। यहाँ 'तथाः' तन् घातु का एक पन्न में लुङ् लकार मध्यम पुरुष एकवचन है । श्रडागम सहित रूप 'श्रतथाः' है। 'मा' के योग में 'श्र वा श्रा' का लोग हो जाता है। ५--वन्यैः पश्चुभिः सिंहेन समं समयः कृतः—एकैकं पश्चं प्रत्यहमुपढोकियिष्याम इति । ६—किमित्यप्रस्तुतमालपिं ? प्रस्तुतमनुस्थियताम् । ६--एव कार्यभारो मम (इदं मयाऽतिदुष्करम्), तथाप्येनं प्रयतिष्ये घटयितुम् (सम्पाद्यितुम्)। ११- ब्रह्मचारिभिरुल्या श्राकल्यो न कल्पनीयः, न च परिकर्मणि कालः चेपग्रीयः। १२--ग्रहो श्रस्य प्रण्यप्राग्मारः सगन्येषु ! सोऽप्यग्रह्ममाग्रकारणः।

अपनों में इतना प्रेम है, ख्रीर वह भी ख्रकारण ।

#### अभ्यास-५

१--श्रपने वहों के उपदेश की श्रवहेलना न करो श्रीर उन पर कोध मत करो। १--श्रपने पड़ोसी से श्रव्छा व्यवहार करो, श्रीर उसके सुख दुःख

१ समय—पुँ० । २ उपढौकियिष्यामः । उप—ढौक् म्वा० ह्या । ३—कर्म-ग्रहीतः । ४--स्खलति ।

में हाथ वटाश्रो। २ — क्किमित्रों से वॉंटे गये दुःख की पीड़ा सराहने योग्य हो जाती है। इसलिये हम तुमसे वार २ कहते हैं कि अपने रोग का वास्त-विक कारण वता थी। ४-वर्षा पड़ने से पहले घर चले जा थ्रो, यदि वर्षा पड़ने लगी तो भेरे विचार में यह मूसलाधार होगी। ५-वह मुक्त पर कोच करता है, यद्यपि मैं उससे बहुत प्रेम करता हूं। ६ - प्रजा के साथ यदि इस प्रकार का दुर्व्यवहार किया गया तो वह जल्दी ही अप्रसंतुष्ट हो जायगी । ७--मुमे इस आदमी पर तरस आता है, जो अननी पीठ पर भारी योभ ले जा रहा है। वेचारे का दम टूट रहा है। ८-पह नहीं कि नौकर भूठ बोलने के ब्रादि होते हैं, सत्य कहते हुए भी नौकर पर मालिक का भय छा जाता है। ६-उमकी विद्वता को देखा जाय तो वह ग्रादर के योग्य है, मनुष्यता को देखें तो तिरस्कार का पात्र है। १०-विद्यार्थी को श्रपने सह-पाठियों के उत्कृष्ट ज्ञान के कारण उनसे ईर्ध्या नहीं करनी चादिये। ११-भगवान् कृष्ण ने स्वयं विद्वानों के पैर' घोए' और उन्हें ४ भोजन परोसा । १२-- उस खेत में हल चलाया गया है, श्रीर सुद्दागा फेरा गया है, श्रतः वह बीज बोने के लिए तैयार है। १५--परीचा ग्राज कल में होने वाली हैं। दिनरात तैयारी में लग जान्रो।

संकेत—१--गुरूणामुपदेशान् माऽनमंस्थाः । मा च तानिभकुद्धः । ५— स च मे हुणीयतेऽहं च तस्मिन् प्रीये । ७—पृष्ठेन महान्तं भारं वहतोऽस्य जनस्य दये । वराकेण श्रसनमपि दुर्लभम् (श्रसितुमपि न लभ्यते ) । ८—मृषा वादिनो भृत्या इति न, सत्यमाचत्ताणामपि भृत्यं भर्तुभीतिरा-विश्वत्येव । ६—स विपश्चिदिति बहुमानमईति, पुरुष इत्यवधीरणाम् । १०— छात्रा विद्याप्रकर्षेण सहाध्यायिभ्यो नेष्येयुः । १२—इष्टसमीकृतमदः चेत्रं वीजवापाय इत्पते ।

#### श्रभ्यास-६

र—उतावली मत कर, रेलगाड़ी पर पहुंचने के लिए काफी समय है।
 र—मेरे विचार में तुम इस दीवार को नहीं फाँद सकते। यदि तुम प्रयत्न

१—बहुवचन में प्रयोग व्यवहारानुगत होगा । २—२ अपरङ्कारः (कर्म-कर्तर प्रयोगः) । २—३ चरणौ निर्श्विनिजे । ४—४ भोजनेन च तान् परि-विविषे । ५—५ अद्यश्वीना (परीका) ।

करोगे तो गर्दन तोड़ बैठोगे | ३—में कल 'मुंह अन्धेरे जाग उठा, और अपने मित्र के साथ पटेल पार्क में खूब घूमा | ४--हम भारत के उन मह-र्षियों के बहुत छुतज्ञ हैं, जिन्होंने संसार को सचाई और न्याय का मार्ग दिखाया | ४—अब खाने का समय है | भोजन के समय के लांघने में वैच लोग हानि बतलाते हैं | ६—उसका अपने आप पर कोई काबू नहीं, वह औरों को किस प्रकार संयम सिखा सकता है ? जो स्वयम् अन्धा है वह दूसरों को रास्ता नहीं बता सकता | ७--उन व्यक्तियों के पास जो कभी भी सदाचार के मार्ग से विचलित नहीं होते, सुख बिना हैं है स्वयमेव आ' उपस्थित होता है । द—तुम किस की आज्ञा से गये थे ? देखो, आजो को बिना गुरु की आज्ञा कमरे से बाहर मत जाओ | ६—संस्कृत के अध्ययन में व्याकरण-ज्ञान उपयोगी है, इसमें हमारा मतभेद नहीं । पढ़ाई के ढंग में अवश्य मेद है । १०—महानगरों में कहीं तो विजली के प्रकाश के कारण रार्ते भी दिन सी मालूम होती हैं और कहीं अन्धेरी कोठिइयों के कारण दिन भी रार्ते मालूम पड़ हैं।

संकेत—१—मा त्वरिष्ठाः कालात् प्रयास्यति रेलयानम् । तच्छुच्यामीऽिषरोद्धम् । रेलयानं संगन्तुं पर्याप्तः कालोऽस्ति । यह श्रच्छी ( सुन्दर )
संस्कृत नहीं । तुमन्नन्त का प्रयोग भी उचित नहीं क्षि । २—नाहं विश्वसिमि
त्वं कुडियमिदं लङ्घयेरिति, यदि प्रयतिष्यसे ग्रीवा ते भङ्च्यते । यहाँ 'त्वं
स्वां ग्रीवां भङ्च्यसि' यह ऊपर के वाक्य की संस्कृत नहीं । संस्कृत में ऐसा
कहने का ढंग नहीं । ६—स्वयमयतात्मा स कयं कारमन्यान् विनयेत् १ य श्रात्मना
चक्षुर्विकलः स नान्यान्मार्गमादिशेत् । ८—कस्यानुमतेऽगमः, नातः परं
गुष्ठमननुमान्य बहिरगारं गमनीयम् । श्रागार श्रागार—दोनों रूप शुद्ध हैं ।
६—संस्कृताध्ययने व्याकरण्जानमर्थविद्यत्र न विसंवदामः, नेह नो नाना
दर्शनम् (नेह नाना पश्यामः, नेह नो मतद्वैधमस्ति) । श्रध्ययनविधायां तु
विप्रतिपत्तिरस्ति । १०—महानगरेषु कचिद्वैद्युतः प्रकाश इति दिवामन्या रात्रयः,
कचिद्यकाशानि गृहायोति रात्रिम्मन्यान्यहानि ।

१-महति प्रत्यूषे, श्रनपेते नैशे तमि । २-श्रयाचितमेव श्रमार्गितमेव,
नमृगितमेव । ३-उपनमित (तान, तेम्यः, तेषाम्)। यहाँ तीनों विभक्तियों का
प्रयोग शिष्ट व्यवहार संमत है । अ देखिये—पाशिनि का सूत्र "कालसमयवेलासु तुमुन्"। ३ । ३ । १६७ ॥ उसके श्रनुसार 'वेलेयं पाठशालां गन्तुम्'
का 'पाठशालागमनस्येयमुचिता वेला' ऐसा श्रर्थ होता है ।

#### श्रभ्यास--७

१--ग्राजकल संसार में उथल' पुथल है। हर एक देश शक्ति संग्रह करने श्रीर दूसरों के अधिकार को छीनने में लगा हुआ है। र-श्राधी रात के समय नड़े जोर का भूचाल स्राया। न जाने इसका कहां कैसा परिएाम हुस्रा होगा। ३ — निष्कारण कुद्ध होने वाले समाज की स्त्रांखों में गिर जाते हैं, इस लिए हर एक को अपने मन को सदावश में रखना चाहिए। ४---तुम्हारी घड़ी में कितने बजे हैं ? मेरी घड़ी खड़ी हो गई है। ५—ॐ चत्रिय लोग धनुष धारण करते हैं ताकि ऋार्तशब्द न हो। चत (घाव) से रचा करता है इसी अर्थ में चत्र शब्द लोक में प्रसिद्ध है। ६--उसने मुफसे सौ रुपये उग लिए, पुलिस उस<sup>४</sup> का पीछा कर रही है<sup>४</sup>। ७—वह हाँफता हुआ मेरी स्रीर आया स्रीर पहुँचते ही सिरं के बल पृय्वी पर गिर गया। % सत्य वृद्धिशील है ऐसा वेद कहते हैं। सत्य की ही जय होती है मूठ की नहीं। ६-क्या किया जाय ? जो एक मनुष्य कर सकता है सो मैंने किया। विधाता की रेखा अमिट है। १०-- श्रीर किसके साथ में अपने दुःख को वँटा सकता हूँ –यदि अपनों से नहीं। ११ — उषा (लड़की का नाम) अपनी पुस्तक को रत्न की तरह रखती है श्रीर दूसरी वस्तुश्रों का भी पूरा ध्यान रखती है।

संकेत — १ — अद्यत्वेऽस्वस्थं (अप्रकृतिस्थं ) विश्वम् । 'विश्व' सर्वनाम है, नाम नहीं । विश्वं = सर्वं = जगत् । ४ - - कां वेलां ते कालमापनी कथयति १ मदीया तु विरता । ६ - - स मां रूप्यकशतादवञ्चयत । यहां पञ्चमी के प्रयोग का ध्यान रक्लो । ठगे जाने के अर्थं में । विश्वं (चुरा०) आत्मनेपद में ही प्रयुक्त होती है । ९ — कि करोमि, मानुष्यके यदुपपाद्यं तत्सवं मयोपपादितम् । अप्रमार्ग्या वैषषी लिपिः । १० - केन साधारणीकरोमि दुःलम् १ १ — रतनिधायं निद्धाति पुस्तकमुषा, प्रतिजागतिं च स्वस्थोपकरणान्तरे ।

#### अभ्यास---≃

१--- अ जैसे हजारों गौओं में से छुकड़ा अपनी मां को पा लेता है, वैसे

१ संकुलम्, अधरोत्तरम्। २—२ लोकसंमाननाया अश्यन्ति । ३—-३ मनस ईशितव्यम् । ४—४ तमनुसरति । (रिचनर्गेण्) तस्यानुसारः क्रियते । ५—दीर्घदीर्घं निश्वसन् । ६—६ शिरसा गामगात् ।

ही पिछले किये हुए कर्म करनेवाले को प्राप्त होते हैं। २-सीता ने राम से कहा-श्रार्य ! में फिर भगवती भागीरथी के पुरुष तथा स्वच्छ जल में डुवकी लगाना' चाहती हूं और आअमवासी ऋषियों के दर्शन करना चाहती हूँ। ३--मैं उस भयंकर चाकृतिवाले मनुष्य से जो मेरी च्रोर लपक रहा या डर गया। ४-- तुम संशय में क्यों पड़े हो ? सचाई को स्पष्टतया भटपट कहना चाहिए । ५--% जैसे तुम्हारी इच्छा हो यैसे ही करो । मैं तुम्हें विल्कुल नहीं रोक्ँगा। ६—% उन्मार्ग में जाने वाला कभी ग्रयने गन्तव्य स्थान पर नहीं पहुँचा। ७—कचा दूध कुछ देर के बाद खराव हो जाता है। इस लिए इसे पकाली। य--चपलता न करो, इससे तुम्हारा स्वभाव विगइ जायगा । ६-- क्या समाचार है १ सुना है, तुम्हारा भाई ब्राक्सफोर्ड में उच शिचा प्राप्त करने के लिए जा रहा है। १० — तुम्हारे पिता श्रव क्या कर रहे हैं। ? मैं उनसे मिलना चाहता हूँ । ११--तुम भलेही सप्ताह में दो तीन बार चौर करास्रो या न करास्रो पर तुग्हें स्त्रपने नाखून स्रवश्य काटने चाहिये । १२--क्या तुम स्वयं भोजन बनाते हो ? नहीं । मैं रसो-इये से वनवाता हूं। १३ --पापिन" कैंकेयी ने दम' नहीं लिया जब तक कि राम को वन में नहीं भेज दिया।

संकेत--४-किमिति विचारयि ! सद्यो निर्वक्तव्यं सत्यम् । ७-ग्रतस-मश्रतं पयः कालान्तरं न समते (ग्रश्रतं पयः कालेन दुष्यितं = विकुरते ), तस्माब्छ्ययैतत् । द--मा चापलम् , विकरिष्यते ते शीलम् (दोस्यिति ते स्वभावः ) । ६--का प्रतिपत्तिः ? (का वार्ता ) श्रुतं मया भ्राता ते भूयो-विद्याये गोतीर्थं निगमिषुरिति । १२--कि स्वयमेव संस्करोधि भद्धम् । न हि, सूदेन संस्कारयामि ।

#### अभ्यास-६

१-- % दिन काम करने के लिये है और रात आराम के लिये, पर आज

१ अवगाहितुमिच्छामि । अव गाह् सकर्मक है । इसका जल अथवा भागीरथी कर्म होगा । पुरायप्रसम्नसिललां भगवतीं भागीरथीम् अथवा भगवत्या भागीरथ्याः पुरायं प्रसन्नं सिललम् । सतमी का प्रयोग सर्वथा अनुपान होगा । २—-२ सम्प्रति किंसमाचारास्ते पितृचरणाः १ ३--३ नखांस्त्वयश्यं कल्पयेः (करजांस्त्ववश्यं संहारयेः )। ४ पापसमाचारा--वि० । ५--नाश्वसीत् ।

जीवन की समस्या से तंग आया हुआ संसार इस सुनहले नियम को नहीं मानता । २-पिता श्रपने वच्चे का नाम 'रखता 'है । इस श्रवसर पर बच्चे को स्नान कराकर नये वस्त्र पहनाये जाते हैं ग्रीर भाई बन्धुन्नों में मिठाई बाँटी जाती है। ३-% अन्छे लोगों की इच्छा फलित हो जाती है। वे देवताओं के अनुग्रह के पात्र होते हैं। ४— 🕸 दुःख के बाद मात हुआ सुख अधिक पिय होता है, जैसे घने अधिकार में दीपक का प्रकाश रुचिकर होता है। ५- % मंगल पदार्थ निराशता से प्राप्त नहीं होते, इसलिये मनुष्य को पहली असफलताओं के कारण अपना तिरस्कार नहीं करना चाहिये। ६— 🕸 अहो! भाग्यहीन पुरुषों के लिये एक के पीछे दूसरा दुःख चला आता है। ७—जो भाषा तुम सीखते हो उसका प्रयोगा-त्मक ज्ञान प्राप्त करने के लिये सदा उद्योग करना चाहिये। सरल श्रीर सुगम संस्कृत बोलने का श्रम्यास करो । =-- अहस कपड़े का घागा श्रलग श्रलग हो गया है। यह पहनने के योग्य नहीं रहा। श्रव इसे फैक दो। ९-- तुम पहली अवस्था से कम नहीं हो। तुम्हारी दीप्ति, कान्ति श्रीर सुति वैसी ही है। १० — सभा विसर्जन हुई, अग्रीर लोग अपने अपने घरों को चले गये। ११ — राजा के अपने पर रज्ञा-पुरुष रास्ते के साथ साथ पंक्ति में ल इ कर दिये गये। १२ — तुम राज-सचिव के हाथ में कठपुतली के समान नाचते हो । १३ — जब लड़का बालिग हो गया तो पिता ने श्रपनी बहुत सी सम्पत्ति उसके सुपुर्द कर दी और दुकाल उसके श्रिधकार में कर दी। १४-सेनापति वीरसेन को लिख दिया जाय कि स्त्राप ऐसा करें। १५-इस गाँव से ब्राम के वृद्ध पूरव की श्रोर हैं श्रीर श्रशोद के पश्चिम की स्रोर ।

संकेत — ७ — यां भाषां शिच्हसे तां प्रयोगतः परिचेतुं सततं यतस्व । सरलेन सुगमेन च संस्कृतेन वक्तुमभ्यस्यस्व । यहाँ 'संस्कृते' सप्तम्यन्त

१-१ नाम करोति । २-२ विसृष्टं सदः । ३-यथास्वम्, यथायथम् । ४-पुत्तलिका, पुत्रिका, शालभिक्षका । ५-५ प्राप्तव्यवद्दारदशोऽभृत् । और दुकान ""श्रापणे च तमध्यकरोत् । ६-६ सेनापतये वीरसेनाय लिख्यताम्—यहाँ चतुर्थी 'क्रियाग्रह समिप कर्तव्यम्' इस चार्तिक के श्रमुसार दुई है । यहाँ दितीया का प्रयोग 'प्रति' के योग से श्रयवा 'उद्दिश्य' का कर्म बनाकर हों सकता है, श्रन्थया नहीं । ७-यहाँ 'श्रभ्यस्यस्व' के स्थान पर श्रभ्यस्य परस्मेषद में भी

का प्रयोग व्यवहार के अनुकूल न होगा। कर्मत्व विवत्ता में द्वितीया 'संस्कृतम्' भी निर्दोष होंगी। ११-आगते राजनि रित्त्विणोऽनुरय्यं पङ्क्तिक्रमेण स्था-पिताः। १२-त्वममात्यमनुवर्तसे पुत्तिकावच्च तेन नर्त्यसे। १५-प्राचीना अस्माद् ग्रामादाम्राः, प्रतिचीनाश्चाशोकाः।

#### अभ्यास--१०

१—क्या श्राप मेरी सहायता करेंगे? हाँ, विचार तो है, यदि वस चला तो । २-डूबते को तिनके का सहारा। ३-जिन खोजा तिन पाइयां गहरे पानी पैठ। ४-जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है। ५-जी कल करे सो आज कर, आज करे सो अय, पल में परलय हीयगी बहुरि करेगा कय। ६-नइ दवे पाँव पिछुले दरवाजे से कमरे में प्रविष्ट हो गया त्रीर रुपया पैसा जो हाथ लगा लेकर चम्पत हो गया। ७-मेरा भाई श्रीर में मैच देखने जा रहे हैं, पता नहीं कि हम कब लीटेंगे! ८-वह बचपन से ही होनहार<sup>3</sup> प्रतीत होता था, पर उसने ऋपने निन्दित श्राचरण से श्रपने कुल को सदा के लिये कलंकित कर दिया | १०-ग्रपने मित्रों की सहायता करने में आनाकानी न करी। ऐसा न हो कि समय पड़ने पर ये काम ह न श्रायें है। ११-तुमने चार हिन से पुस्तक को हाथ नहीं लगाया। १२-रेशम (कीशेय, पत्रोर्ष) के कीड़े शहत्त के पत्तों पर पलते हैं। रेशम बनाने के लिये श्रगणित जीवों की इत्या होती है। १३-उसने अपने पुत्र की हत्या का बदला ले लिया। तिस पर भी उसका कोध शांत न हुआ। १४-सुशीला की सगाई श्री रामनिवास से ही गई है। अब इसका श्राश्चिन की पूर्णिमा की विवाह होगा।

संकेत-२-बृहतो हि कुशो वा काशो वाऽवलम्यनम् । कुश नित्य पुं० है श्रीर काश पुं० श्रीर नपुं० है । ३-योऽन्तरङ्गमनुसन्धत्ते, सोऽञ्जसा वेद (नेतरः) । ४-यो जागर्ति स इष्टेन संप्रयुज्यते, यो निद्राति स तद्धापयित । 'हा' का णिच्

कहा जा सकता है। अस्यत्यूह्योर्वा वचनम्-यह वार्तिक इसमें प्रमास है।
मूल में अस् दिवा॰ परसमैपदी है। १-१ यदि प्रभविष्यामि। २-२ मन्य,
मूष्णु, भविष्णु। ३-३ न विचारयेत्, न विमृशेत्। ४-४ उपकरस्थीभावं
न यायुः। ५-५ चत्वारि दिवसानि (दितीया)। ६-तृद, ब्रह्मस्य-पुं०। ब्रह्म-द्राह नपुं०।

सहित प्रयोग स्वार्थ में देखा जाता है । पल में परलय होयगी """पुरा भवति भूतसंप्लवः, ततः कि प्रतिपत्स्यसे ! ६—स पच्छारेण प्रकोधं निभृतं प्राविशत् । ७—मम सोदयों ऽहं च विजिगीषा खेलां प्रेच्चितुं यावः, न विद्वः कदा परापतावः । यहाँ 'परापतावः' (परापतिष्यावः) लृट् के स्थान में प्रयुक्त हुन्ना है । यह भी न्याकरण के ऋतुसार निदोंष है । १३—पुत्रवधं निरयातयत् (पुत्रहत्यां प्रत्यकरोत्)।

#### अभ्यास---११

१--लज्जावती सुन्दरता में अन्तःपुर की दूसरी स्त्रियों से बाजी ले गई है। २--मेरी घड़ी में इस समय पोने तीन बजे हैं। ३--जब डाक्टर श्राया तो रोगी के प्राण होटों पर थे। ४-- यह सिगरेट पीए बिना नहीं रह सकता। ५-मुक्ते तेरे जैसे शगरती बालकों से कभी पाला नहीं पड़ा। निश्चय ही तुम लाड़ प्यार से बिगड़ गये हो। ६ — स्त्री के देहान्त के बाद हरि की यह धुन लगी कि मैं साधु हो जाऊं। ७-चार बदमाशा वेचारे साहूकार पर टूट पड़े, श्रीर उसकी मार मार कर (प्रहार प्रहारम् ) अधमरा कर दिया । ८-एकदम वसन्त के आ जाने से पशु-पद्मी कामविकार को प्राप्त हो गये, दुःखशील यतियों ने ज्यों त्यों मन पर काबू पाया। ६-भई, जाने भी दो, गड़े मुर्दे मत उखाड़ो । १०-- श्राप ने मेरी दुःख भरी कहानी ( कथानक-नपुं॰ ) सुन ली। क्रुपया इसे आप अपने तक ही सीमित रखें । ११--हिरण को देखते ही शेर उसकी श्रोर दौड़ा श्रोर एक " भरट में " ही उसे श्रान दवाया"। १२-उसने मीहन को खूब उल्लू बनाया । १३-सुगलों के श्रत्याचारों को सुनकर खून<sup>७</sup> खीलने लगता है<sup>७</sup>। १४—गाड़ी को कीचड़ से निकलने के लिए मैंने एड़ीचोटी का जोर लगाया, पर वह टस से मस न हुई।

<sup>•</sup> यथा—पञ्जैतान्यो महायज्ञान्त हापयति शक्तितः (मनु• ३।७१)। द्रुतमेतु न हापयिष्यते सदृशं तस्य विधातुमुत्तरम् (माघ• १६।३३॥)।

१—१ मितुब्रिमातिष्ठेयमिति सन्ततमिन्तयत्। २—जाल्म, श्रसमीद्य-कारिन्—वि•। ३—ग्रवश-वि•। ४—४ श्रात्मन्येव गोपाय। (एतत्त्वन्मुख एव तिष्ठतु)। ५—५ एकयैव प्लुत्या। ६—६ श्राकामत्। ७—७ रक्त-मुत्क्वथ्यत इव।

१५—लएडन में मनुष्यों की चहल पहल, गाड़ियों की भीड़ भाड़ तथा न्यापार की धूमधाम देखने योग्य है। १६—वह सदैव मेरी उन्नति के मार्ग में रोड़े अटकाता रहा है।

#### श्रभ्यास-१२

१--मोहन ने इस जोर से गेंद मारी कि शोशा टूट कर चूर चूर हो गया।

२--उस पर विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ा, पर उसने जी न हारा। सन कहा

है श्राँची में भी श्रन्यल श्रन्यल रहते हैं। ३--तुम ने स्वयं श्रपने लिये
गढ़ा खोदा जय तुमने श्रपने पुत्र को श्रपने सामने ही विगड़ते देखा श्रौर
लाइ-प्यार वश उसे कुछ नहीं कहा। ४--श्रिषक' से श्रिषिक' श्राप को
दस बारह मिनट श्रौर प्रतीचा करनी पड़ेगी। ५-में बातों ही बातों में
उसकी श्रार्थिक श्रवस्था को जान गया। मुफे यह पहली बार मालूम हुश्रा
कि वह तंग है। ६--जो योड़ी बहुत श्राशा थी, बह भी धूल में मिल
गई। ७--वर्तमान महायुद्ध के समय य्येष्ट जीवन निर्वाह का क्या
कहना, यहाँ तो पेट के लाले पड़े हैं। द्र-श्राजकल दूध' घी का क्या
कहना, यहाँ तो शुद्ध तेल भी नहीं मिलता। ६-श्रपने श्राप पर
भरोसा रखो, कभी तो दिन फिरेंगे ही। देखिए--स्रदास ने क्या
कहा है-''सब दिन होत न एक समान''। १०-श्रोह, कितनी चालाक

लड़की है। देखने में तो यह 'नादान मालूम पड़ती है'; मानो संसार' की इसे हवा हो नहीं लगी'। ११—ग्राज वाजार बहुत तेज था, इसिलये चावलों का भाय न बन पड़ा। ६२—जहाँ पर फूल है, वहाँ काँटा भी। इसिलए मनुष्य को ग्रापित केलने के लिए सर्वदा तैयार रहना चाहिये। १३—ॐ मित्र वह है, जो विपत्ति में काम ग्राये। १४—नत-दुस्सी हजार नियामत है। १५—न्ग्राप तो हमारे हमेशा के ग्राहक हैं। ग्राप से हम कभी ग्राधिक मोल तो सकते हैं ग्रायवा खराब वस्तु दे सकते हैं ?

संकेत--१--मोहनस्तथा वेगेन प्राहरत्कन्दुकं यथाऽऽदर्शः परिस्कुट्य परिस्कुट्य खएडशोऽभूत्। ३--त्वया स्वहस्तेनेवाङ्काराः कर्षिताः, यस्यं प्रत्यन्नं विकुर्वाणमपि सुतं लालनावशो भूत्वा नावारयः। ५--श्र्यमन्तरेण कीटशोऽसाविति कथाप्रसंगेन पर्यन्वैषम्। ६--श्रवशिष्टाप्याशा हता ( श्रस्तंगता )। ७--श्रत्र महासंस्थे उदरपूरं भोक्तुमपि न लम्यते, किमुतौप-िको यंगन्तेमः १ ११--श्रद्य विषयमं पर्यानां महीयानघोंऽभूत्, तस्मात् तङ्गलानां मूल्ये मे संवित्नाभूत्। १२--निह कएटकान् सुमनसो व्यभिन्यरित ( निह सुखं दुःखेनासंभिन्नमस्ति, निह सम्पदो विषद्भिरननुस्यृताः सन्ति )। तेन व्यापदो ( व्यसनानि ) विसोदुं सज्जेत्। १४--स्वस्थ शरीरम् ( कल्यः कायः ) श्रनुत्तमं सुखम् ।

## अभ्यास--१३

१—तुम बच्चे हो, जमाने की चाल ढाल से परिचित नहीं हो।
'फूँक-फूँक कर पग धर' मग में लाग न जाय सूल कहीं पग में। २—जो
हो, सो हो, मैं उसके श्रागे कभी नहीं मुकूँगा। ४—चार दिन की चाँदनी फिर
श्रॅंधेरी रात। ५—क्षि यदि थोड़ा २ भी सब लोग इस निर्धन ग्रहस्थ ब्राह्मण को
दें तो इसका यथेष्ट निर्धाह हो जायगा। चूँद चूँद मिलने से नदी बन जाती
है। ६—वीती ताहि विसार दे श्रागे की सुधि लेथ। ७—पहले उसने
श्रापनी जायदाद गिरची रक्खी थी, श्रव वह दिवाला दे रहा है। ६—रामचन्द्र
जी ने कहा-माता जी! श्राप की श्राह्मा सिर माथे पर। मैं श्रभी बन को जाता
हूँ। ६—उसकी मुट्ठी गरम करो तो काम हो जायगा, नहीं तो वह श्रइचन
डालेगा। १०—वह उसकी उंगलियों पर नाचता है। ११—इधर-उधर की

र--१ असंविदानेव प्रतिभाति। २---२ श्रदूषिता लोकसंसर्गेण।
र---१ श्रवेद्यावेद्य चरणं न्यस्य, दृष्टिपूतं पादं न्यस्य।

बार्ते न बनात्रो, ठीक कहो कि क्या तुमने उसका खून किया है या नहीं।
१२—यह सुनकर वह श्रापे से बाहर हो गया और अनाय शनाय बकने लगा।
१३—इस दुर्घटना में वह बाल बाल क्य गया। यदि गाड़ी पहाड़ से टकरा कर खाई में गिर जाती तो उसकी हड्डी पसली का पता न चलता। १४—जैसे बाप बेसे वेटा। यदि पं० श्री मोतीलाल जी ने देश-सेवा के निमित्त आराम हराम कर दिया तो उनके सुयोग्य पुत्रं पं० जवाहरलाल जी ने देशोद्धार के लिये कीन सा कष्ट नहीं सहा १ १५—% इधर कूँआ और उधर खाई। १६—हँ सते हँ सते हमारे पेट में बल पड़ गये। १७—जाको राखे साँहयाँ मार सके न कोय। वाल न वाँका किर सके जो जग वैरी होंय॥

संकेत—१—वाल एवासि, ग्रनभिज्ञोऽसि लोकबृत्तान्तस्य साम्प्रतिकस्य । २—यद् भावि तद्भवतु, नाहं तस्य पुरः शिरोऽवनमयिष्यामि । ४—ग्रहः-कितिपयानि सम्पदस्ततो व्यापदः । ७—पूर्वं स स्वां सम्पत्ति बन्धकेऽदात् (ग्राधिमकरोत्, ग्राधात्, ग्राधित ग्रा॰ छुङ्) साम्प्रतम् ग्रूणशोधनेऽच्मताः प्रद्योधयित । ६—तस्मा उत्कोचं (ग्रामिषम् ) देहि, तेन तब कार्यं सेत्स्यित । १३—माऽप्रस्तुतं लापीः (माऽप्रस्तुतं लपीः ) सुनिश्चितं ब्र्हि कि त्वया तस्य वधः कृत उत नेति । १३—ग्राह्मिन्दुयोंगे देवात्तस्यास्वो रचिताः । १४—पित्रमनुगतः पुतः ।

#### अभ्यास--१४

रे—बालक को दबाई दे दो, नहीं तो बह सारी रात रोता ही रहेगा।
रे—कुल को कलंकित करने वाले तेरे जैसे का जन्म न होता। तुम्हारे दुर्व्यवहार से जो हमें दुःख हो रहा है, यह कहा नहीं जाता। ३—चोर कमरे में ऐसे चुपके से घुसा जैसे मफड़ी मक्खी को पकड़ती है। ४—मछलियाँ जल में ऐसी शीवता से तैरती हैं, जैसे पृथ्वी पर खरगोश मागते फिरते हैं। ५—तुम्हें पुस्तकों को चुनने में इस प्रकार सावधान होना चाहिये, जैसे दुम अपने मित्र' चुनते हो। ६—इन दो पहलवानों में यह कम प्रसिद्ध है, क्योंकि इसने कम कुश्तियाँ लड़ी हैं क्योर कम पहलवानों को पछाड़ा है।

१-- १ कुल्विपरिवर्तोऽजनि । २-- २ ल्वा, जर्णनामि । ३-- ३ यथा सुदृदृश्णे । ४--४ परास्ताः, निर्जिताः ।

७-इन दो कपड़ों में से यह कपड़ा श्रिष्ठिक देर तक चलेगा क्योंकि इसकी' बुनती अधिक गाढ़ी है'। द--वालक ने दरते खरते (ससाध्वसम्) उत्तर दिया, मुक्ते मालमू नहीं कि मेरे पिता का वेतन २०० रुपये से अधिक है। १-वन्दर ने रीछ से कहा-तुम्हें मेरा साथ देना चाहिये था, क्योंकि तुम मेरे मिन' होने का दम भरते हो'। १०-पिता ने पुत्र से कहा-रात के समय घर से बाहर मत जान्नो ऐसा नहों कि तुम्हें ठंड लग जाय। ११-ग्रिपने वन्ने की मृत्यु का समाचार सुनकर माता चिल्ला उठी, हाय! ग्रिपने इसके विना कैसे जीवित' रह सकती हूँ'। पुत्र! त् मुक्त बुद्धिया की लिठिया था। १२-अध्यापक ने पूक्ता-गंगा यसुना में मिलती है या यसुना गंगा में। १२-कवि ने राष्ट्रा की प्रशंसा के पुल बाँघ दिये। १४-मैंने उसे बतला दिया कि वह किस प्रकार इस कठिनाई से छुटकारा पा सकता है।

संकेत—२-व्यपदेशमाविलयतस्तेऽजनिर्भूयात् । ५-एतयोद्देयोरेष पटः
मुचिरतरमवस्थास्यते, यतोऽयं निरन्तरमृतः । १०-पिता पुत्त्रमभ्यवदत्—निकेतनाद् बहिमां गमः, मा ते शैत्यिविकिया (शीतम्) भूत् । १२-उपाध्यायः
पर्यन्वयुङ्क कि गङ्गा यमुनामुपतिष्ठते, उत यमुना गङ्गामिति । १३-छविरत्यर्थमवर्णयद् भूपम् । (कवी राजानमितमात्रमस्तावीत् ) । १४-सं केनीपायेन
कुच्छ्वान्निमांक्नुम् (न्नापदमुचरीतुम् ) म्र्इतीति तं प्राब्र्बुधम् ।

#### अभ्यास---१५

१-स्रव छुट्टियाँ हैं। समय काटे नहीं कटता। परीचा की तैयारी में लगा हुआ था तो ऐसा मालूम पड़ता था कि समय पंख प्रह्णाकर उड़ा जा रहा है। २-जिसका काम उसी को साजे और करे तो ठींगा बाजे। ३-शानु के पॉव जमने न दो , वह तुम्हारे लिये स्रति कष्टदायक सिद्ध होगा। ४-में तुम्हें बता तूँगा कि में किस प्रकार भीड़ को चोरकर निकल जाता हूँ। ५-यदि चपरासी की मुट्ठी गरम न करोगे तो यह तुम्हें कमरे के अनदर नहीं जाने देगा। ६-स्राटा कुंछ मोटा पिस रहा है, इसे वारीक पीसिये।

१-१ निविडतरमस्य (गाढतरमस्य) वानम् । २-२ मिन्सन्नमात्मानं प्रस्थापयति । मत्मुद्धदमात्मानमुदाहरिः । ३-३ जीवेयम् (शकि लिङ् च ) ४-४ मा भूल्लब्धमूलः (मा तेऽरातिः प्रतिष्ठात्)। ५-५ जनीधं मध्यतो विच्छिद्य निर्यामि । जनीधं मध्येन बलाद् थामि ।

७-मेरा दिल दुःल से इतना भरा हुआ है कि मैं कुछ नहीं कह सकता। द-ज्योंही उस पर संकट आया सारे मिन्न' जो दांतकाटी रोटी खाते थे', चम्पत हो गये। ९-१ जितना गुड़ उतना मीठा, जितना दान उतना कल्याए। १०-आप उसकी चिकनी चुपड़ी वातों पर फिसल गये, पर स्मरए रहे वह तो परले दर्जे का गुएडा है। ११-चुम्हें तो अपने काम से मतलब होना चाहिए, औरों की वातों में क्यों टाँग अड़ाते हो? १२-प्रातः मैंने खाली मेट दूध पी लिया था, अतः अव' मेरा जी घवराता है'। १३-उधार' सौदा तो देना कहीं दूर रहा', यह दूकानदार तो कुछ रूपये अगता माँगता है । १४-आत विना कहीं दूर रहा', यह दूकानदार तो कुछ रूपये अगता माँगता है । १४-आट-याट से रहना तो दूर रहा, वह तो वास्तव में अपना निर्वाह भी नहीं कर सकता।

संकेत—१-सम्प्रत्यनध्यायदिवसाः । ग्रव्याप्टतस्य (ग्रव्यग्रस्य ) से कथं कथमि याति कालाः । २—यद्यस्योचितं तत्समाचरन् स एव शोभते, इतरस्तु प्रवृत्तो लोकस्य द्दास्यो भवति (विद्यम्यते ) । २—मा तेऽरातिः प्रतिष्ठात् । (प्रतिष्ठां गात् , लब्धापदो भूत् ), ग्रन्यथाऽसौ तेऽतिवेलं कष्टदो भविध्यति । ५—द्वाःस्थायोपप्रदानं चेन्नोपहरिध्यसि (न प्रदेद्यसि ) न हि सोऽन्तरगारं ते प्रवेध्टुं दास्यति । यहाँ 'दास्यति' का प्रयोग व्यवहार के श्रनुकृल है । "वाष्यश्च न ददात्येनां द्रष्टुं चित्रगतामिषि"—मेवदूत । ६—ग्रवचूर्ण्यतेऽयं गोधमः, एष साधीयरचूर्ण्यताम् । द्य—यावदेव तस्य विपदुपस्थिता (उपनता ) तावदेवास्य द्वत्यङ्कमाः सखायोऽदर्शनं गताः । १०—मा त्वं तस्य मधुरवचनेध्वाश्यस्तो भूः (चाद्यस्तिषु विश्वसीः)। परमसौ वज्रधूर्तं इति प्रतीहि । ११—मवान् पराधिकारचर्चो किमिति करोति १ १५—ग्रास्तां तावदूर्जितं जीवितम् , (विभवेन लोकयात्रा निर्वाहर्णम् ) स तु कथिञ्चिन्नवेद्विमिष् नेष्टे ।

## अभ्यास--१६

३-मेरे पैर का अंगूठा उतर गया है। दर्द से मरा जारहा हूँ। २-

१—१ येषां सम्बन्ध सपीतिश्चाभ्ताम् । २—२ वमनेच्छा मेऽस्ति । श्रस्ति समोत्क्लेदः । ३—३ ऋगोन क्रेयदानं तु दूरे । ४—४ श्रम्रतो दीयमानां द्रव्यमात्रामिच्छति । ५—५ न यत्नमुपैचिष्ट ।

इस वालक की टाँग टूट गई है और इसके भाई के पाँव में मोच आ गई है। ३-फोड़े में पीव भर गई है, श्रीर उसका मुंह भी वन गया है, श्रव इसे चीरा दिया जायगा । ४-- ग्राजकल मुकदमायाजी वढ़ गई है ग्रीर रिश्वत का बाजार गरम है। ५—उसका वाल बाल ऋषा में फँसा हुआ। है । साहू इसे तंग कर रहा है, वेचारा ऋण चुकाने के लिये श्रीर ऋण लेता है। ६ - मुभे तीस रुपये उधार चाहिये, श्राप क्या व्याज लेंगे १ ७-नीलामी के समय लोग एक दूसरे से बढ़ बढ़ कर बोली देते हैं श्रीर जो सब से ग्राधिक वोली देता है, उसे ही दाम देना पड़ता है। ८-क्या वह पहले से ऋच्छी दशा में है ? नहीं, उसकी पहले से भी बुरी हालत है। ६-- श्राज हम बड़े भाग्यशाली हैं कि हवाई जहाज में बैठकर श्राकाश की सैर कर सकते हैं श्रीर घर वैठे देश-देशान्तरों में हो रहे भाषणों की सुन सकते . हैं। १०-रिल के कर्मचारी यात्रियों के दुःखों श्रीर संकटों का तनिक भी ख्याल नहीं करते। ११--पति वियोग में वह सूख कर काँटा हो गई है। इसकी दशा को देखते ही रोना आता है। १२-वे दोनों गुत्थमगुत्था हुए ही थे कि मैंने उन्हें छुड़ा किया। नहीं तो वे लड़ थिड़ कर लहू-लुहान हो जाते। १३-एक ही राग त्रालापते जाते हो, कुछ नई बात नहीं करते हो श्रीर न तो किसी दूसरे की सुनते हो। १४ — ग्राजकल उसकी खूय चलती है। पाँचों उँगलियाँ घी में हैं। १५-इस श्रान्दोलन को यन्द न होने दो, कुछ देर चलता रहने दो। १६ - जेव' कतरा, रुपये लेकर चलता बना श्रीर यात्री को पता तक नहीं चला।

संकेत—१—मम पादाङ्गुष्ठः सन्धेश्च्यावितः (विसंहितः)। २—ग्रस्य वालस्य जङ्घा-भङ्गो जातः, भ्रातुश्चास्य पादस्नायुर्वितताः (प्रस्ता, भग्ना, ""स्तायुर्वितानो जातः)। ४—ग्रगाः पूयिक्तनो वद्धमुखश्च जातः। 'पूयिक्तना' के स्थान पर 'सपूयः, विपकः' ऐसा भी कह सकते हैं। ५—साहू इसे तंग कर रहा है ", साधुस्तं वाघते, वराक ऋणार्णं कुकते। ६—तिशतं रूप्यकानुद्धारमिच्छामि, कियती वृद्धिभविष्यति १ ७—ग्रादावे व्यवहार उत्तरोत्तरं

१—१—इदानीमस्य शालाक्वं करिष्यते। २—२ स ऋग्णभराकान्तः। ३—घोषणापूर्वके क्रये। ४—४ एकोऽपरमतिशय्य देवं मूल्यमुद्घोषयति। ५—५ सर्वातिरिक्तम्। ६—प्रन्थिञ्छेदकः।

वर्धते । त्रामिषपरिग्रहश्च बहुलः प्रवर्तते । त्रास्ति तस्य विशेषः १ न हि, स तु पूर्वावस्थायाः परिहीयते । ११--पतिविष्योगेण सा तनुतां गता ( भर्तृविश्लेष-किश्चाता सा ) कङ्कालंशेषा समजिन । १२--प्रवृत्तसम्याती तौ व्यश्लेषयम् ( पृथगकार्षम् ) । ११--एकमेवार्थमनुलपि नार्थान्तरमिष्यत्से, न चान्यं श्रुणोषि । १४ -- श्रुद्धत्वेऽप्रतिहतोऽस्य प्रभावः । यतस्ततो महार्थोल्लभते ।

#### अभ्यास--१७

१-- उसका दाव नहीं चला, नहीं तो तुम इस समय अपना सिर धुनते होते। २-- उसके भाषण को सुन कर मैं तो नख-सिख में प्रेरणा से भर गया, नस' नस में संजीवन रम गया'। ३-- तुम तो घड़ी में माशा हो श्रीर बड़ी में तोला। ४--उस दुष्ट से तुमने कैसे पीछा छुड़ाया ? ५--हमने उसकी खूब खबर ली। ६--माता वच्चे को गुदगुदी करती है, बचा खिलखिला कर हँमता है और माता का दिल वाग-वाग होता है। ७--हम तो प्रेम के ठुकराये, दुर्देंव के मारे हैं, इमें मत छेड़ो। ५--कोई भोला-भाला मनुष्य इधर त्या निकले, तो तुम उसका सिर मूँड लेते हो । ९-पिथक ने अपना सांस रोक लिया और रीछ ने उसे मुख्दा समभ कर अपनी राह ली। १०--चिर प्रवासी तथा रोगी रहने से वह ऐसा बदल गया है कि पहचाना नहीं जाता। ११ - इस महायुद्ध में अनेक वीर काम आये और कई वेचारे नागरिक भी खेत हो रहे। १२ - वातों ही बातों में हमारी यात्रा कट गई। १३--सभा में जब उसे भूठ बोलने के कारण चारों श्रोर से फटकार पड़ी तो वह बगलें भग्नेंकने लगा। १४--मैं मर कर तुम्हारे छिर चहुँगा। १५ - वेचारा लड़का मुंह' देखता रह गया'। १६ -- रणधम्भीर के किले में घिरे हुए राजपूत ििमाही खाद्य सामग्री के कम हो जाने से बाहर ग्रा गये ग्रीर जान से हाथ धोकर खूब लड़े। १७--उसकी ऐसी दशा देखकर मेरा दिल भर श्राया ।

संकेत—१-न स प्राभवच्छाट्यस्य, श्रन्यथा सम्प्रति स्वानि भाग्यानि निन्दि-ष्यसि । यहाँ लृट् का प्रयोग व्याकरणानुशिष्ट न होता हुश्रा भी व्यवहारानुकूल है ।

१—१—प्रतिधमनि नवः प्राण्सञ्चारः । २-२—साधु (सुधु) तमशिष्म । ३—२—निस्मयप्रतिहतोऽभूत् । ४—४—कारुष्यमाविशच्चेतः । करुणार्द्र-चेता अभूवम् ।

देखो "विषय-प्रवेश" लकार प्रकरण । ३—चणे दृष्टः चणे दृष्टो दृष्टा दृष्टा दृष्टो दृष्टो दृष्टा दृष्टो दृष्टो दृष्टो दृष्टा दृष्टा दृष्टो दृष्टो दृष्टा दृष्टा

## श्रम्यास---१८

१—मेरी सब ब्राशाक्रों पर पानी फिर गया (मेरी सब ब्राशाएँ धूल में मिल गई)। २—कभी वह मेरे वश में ब्रागया तो अगली पिछली कसर निकाल लूंगा। ३—दूध गरम करते ही फट गया। बासी होगा, ब्राथवा दही की बूँद पड़ गई होगी। ४—तुम्हें इन बातों से म्या ! अपने काम से काम रखो। ५—वस श्रीमान बहुत हो चुका, ब्रापनी जवान को लगाम दीजिये। ६—तुम सदा मन के लड्डू फोड़ते रहते हो। ७—व्राज स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है, देश के नेताओं के चित्र धड़ाधड़ विक रहे हैं। द—श्राजकल कपया पैसा खून पसीना एक करके मिलता है। ६—तुम तो दूसरे के घर में ब्राग लगाकर तमाशा देखना चाहते हो। १०—जब पायडवों ने वारणावत में पहुँच कर लाखाग्रह में प्रवेश किया तो युधिष्ठिर को लाख की गन्ध ब्राई। तब उसने कहा—दाल में कुछ काला है। ११— ब्राजकल प्रत्येक मनुष्य अपना उल्लू सीधा करना चाहता है, दूसरों के हित की उसे चिनता नहीं। १२—दिल के बहलाने को गालिब यह स्थाल ब्राच्छा है।

संकेत—१--सर्वा ममाशा हताः। (मोवाः संजाताः)। २—स चिनम हस्ते पतिष्यति, तदाश्र्याविधक्ततं (पूर्वे पूर्वेतरं च कृतम्) कृत्स्नमपकार-जातं निर्यातयिष्यामि (प्रतिकरिष्यामि, विगण्यिष्यामि)। ३—सन्तप्तमात्र-मेव दुग्धं द्विधाऽभूत्। ५—ग्रङ्गः! श्रलमतियाचा (कृतमतिप्रसंगेन)

१—१ अदिः प्रवाहिता इवास्तं गताः सर्वा ममाशाः (रजोऽवकीर्गाः इवाऽविकला ममाशाः प्रलीनाः)।

नियन्त्रयस्व जिह्नाम् । ६--मनोरथसतो मोदकप्रायानिष्टानर्थानित्थं भुङ्क्ते । ६--नाश्रान्तेन सम्प्रति धनमाप्यते (उद्योगप्रस्वित्रगात्र एवार्थोल्लभते) । ९--त्वं तु परग्रहेषु विसंवादमुद्भाव्य कौतुकं मार्गयसि । १०--दाल में प्रास्तीह शङ्कावकाशः । ११--ग्रद्यत्वे सर्वः स्वार्थमेव समीहते, परहितं तु नैव चिन्तयित । १२--ग्रात्मनो विनोदाय कल्नतेऽयं विचारः (ग्रात्मानं विनोद- यितुं कल्पोऽयं विचारः)।

## अभ्यास--१६

१--जद राजा महल में वापिस आया, तो देखा कि रानी आँधे' मुँह पड़ी है'। २--जब ईश्वर देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। ३--तुम तो आये दिन कोई' न कोई वात खड़ी कर देते हो'। यदि तुम्हारा कोई भगड़ा है तो तुम उसे पंचों के समने रख सकते' हो। ४--आखिर इस तृत् में में से क्या लाम' १५-- अब तो पिता की कमाई खार हे हो, यदि कमा कर खाना पड़े तो नानी याद आ जाय। ६-मेरे पाँच में काँटा चुम गया है, उसे सुई से निकाल दो। ७--तुम ने तो मेरी नाक में दम कर रक्खा है। एक बार तो कह दिया कि अब कुछ नहीं हो सकता। ८--जी में आया कि मार मार कर उसका कचूमर निकाल दूँ। ६--तुम तो अपनी ही हाँकते जाते हो और किसी की सुनते ही नहीं। १०--में रात भर खाट पर पड़ा पढ़ा करवटें लेता रहा। मैंने सारी रात आँखों में काटी। ११--अच्छा जो हुआ, सो हुआ, भविष्य में सावधान रहना। १२--यहाँ हमारी दाल नहीं मलती प्रतीत होती है, हमें यहाँ से कूच करना चाहिये। १३--क्या तुमने अपने घोड़े की नाल वेंथवा ली है।

संकेत—२—भाग्यानां द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र । ५—यदि स्वयसुपार्क्यं विनियुक्तीया वाढं दुःलमश्नुवीयाः । यहाँ प्रसिद्धि वशात् कर्म (ग्रर्थ, घन) न कहने में भी कोई दोष नहीं । जैसे—देवो वर्षति—इत्यादि वाक्यों में प्रसिद्धि-वश कर्म (जल) नहीं कहा जाता । ६—चर्णे में क्एटको लग्नः । तं स्च्या समुद्धर । ७—हर्ड कद्धितोऽस्मि त्वया । (मृनं क्एटगतप्राण इव

१—१ अवम्घंशयाऽऽसीत्। २-२ अनुदिनं नवं नवं निवादिविषयमुद्धाः वयसि । ३--३ अन्ततो गत्वाऽनेनाकोशेन किम् १ (अलमन्योन्य-माकुश्य)।

कृतोस्मि त्यया) । द——इदं मे चित्तमुत्पन्नं प्रहारं प्रहारं (प्रहृत्य प्रहृत्य) तं जुण-द्यीति ( प्राणेस्तं विमोचयामीति ) । १०— खट्वामधिशयानः धर्वरात्रं पार्श्वे एव पर्यवीष्टृतम् ( धर्वरात्रमुन्निद्र एव शयनीयेऽजुठम् ) । पर्यञ्जे निषरणस्य ममा-द्योः प्रभातमासीत् । १२—नेह स्वार्थसिद्धिमुस्पर्यामः । प्रदेशान्तरं संका-मामः । १३—ऋषि त्वयाऽरवस्य खुरवाणि बन्धितानि ?

### श्रभ्यास---२०

१--उसके मुँह न लगना, वह बहुत चलता पुरजा है। २-जब से उसने अकारण मेरा विरोध किया तब से वह मेरी आँखों में अखरने लगा। ३ -- श्याम के पिता ने श्रपने पुत्र को बहुत सिर पर चढ़ा रखा है। अत्र वह न केवल बन्धुय्रों का तिरस्कार ही करता है, पिता के कहने में भी नहीं है । ४-यह जुता बहुत तंग है और दूसरा दिखाओ । ५-उस भाग्यहीन ने अपने पाँच पर आप कुल्हाड़ी मारी। ३—अजी, तुम मुक्ते क्या सम्भते हो ? यह तो मेरे वायें हाथ का करतब है। ७—तैमूरलङ्ग ने दिल्ली की ईंट से ईंट बजा दी। - ये सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, यदि पिता कपटी श्रीर तुद्र है तो पुत्र भी वैसे ही। ६--यह करतव ऐसा जान पर खेलने का है कि देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। १० — गया वक्त फिर हाथ आता नहीं। ११-भाई', परमात्मा ने पाँचों उँगलियाँ वरावर नहीं वनाई । संसार में भले लोग भी हैं और बुरे भी । १२—मित्र ! मुक्ते नींद छा रही है, अब मुक्ते मत बुलाना। १३—सँवारे हुए वालों से स्त्री पुरुष की जो शोभा होती है वह दूसरे श्रांगार से नहीं, वे भी जब बुँघराले हों तो क्या ही कहना १ १४--मित्र, दिखावा न दिखाश्रो, दो चार कौर खा लो १५--श्राइये, वैठिये, बहुत समय के बाद भ्राना हुन्रा, किहबे, सब कुशल तो है ? १६--ईश्वर न करे, ४ यदि तुम फेल हो गये तो नया तुम अध्ययन जारी रखोगे ?

संकेत-१-तिन सह नातिपरिचयः कार्यः, शठो हि सः (कितवोऽसौ)।
२-यदा प्रभृति स मामकारणं व्यवधत् तदा प्रभृति मेऽज्ञिगतः समजनि।

१-१ सर्व इमे सजातीयाः (समानप्रसवाः) । २-२ भद्र (कल्याण, सौम्य) ! न हि समे समानशीला भगवता सृष्टाः ( न हि समानशीलः स्वायम्भवः सर्गः ) । स्वान्त चेहोभये सुजनाश्च दुर्जनाश्च । ३--३ श्ररालाः ( कुटिलाः ) केशाः, कर्मिमन्तः कचाः, कुण्डलिनः केशाः। ४--४ शान्तं पापम् ।

३—जनकेन क्यामो नामात्मजोऽति मानेनोन्निमितः, सन केवलं शातीनवजानाति पितुर्वचनमि नानुकथ्यते । ४—एते उपानहावितसंसके उपानवन्तरे दर्शय । ६—नावैषि मे सारम् । ग्रलमहं सन्येनापि पाणिनाऽदः सचितुम् । ७--तैमूरलङ्गो दिल्लोमेकान्तमुत्सादयामास (इष्टकाचयतां निनाय)। ८— इदमद्सुतं कर्म तथा प्रासात्ययम् (जीवितसंशयम्) उत्पादयति यथा प्रेच्कायां लोमानि द्वध्यन्ति (रोमाएयच्चन्ति)। १२—सस्वेऽपहियेऽहं निव्रया (निद्रा मां नाधते, निद्रयाऽभिमूतः निद्रालुरहम्)।

## अभ्यास---२१

२—- श्राज सबेरे ही सबेरे बीस रुपये पर पानी फिर गया । २—व्यायाम सी दना की एक दवा है फिर, इींग लगे न फिटकिरी। ३--ऐसा ग्रॅंबेरा था कि हाय को हाय सुफाई न देता था। ४--- जो दूसरों के लिये गढ़ा खोदता हैं वह खुद उसमें गिरता है। ५--पुरुप बुलबुला है जल का! क्या विश्वास है जीवन का ? ६ - मुभी इस बात का सिर पैर नहीं पता लगता। ७--क्यों भाई, तुमने परीचा में परचे कैसे किये, मेरा तो सिर चकराता है। ५-मुँह पर थपड़ लगाओ, कनपटिया पर एक घूँसा मारो, देखो, तीर की तरह सीधा होता है या नहीं ? ६-वाह यार बाह, बारह वर्ष दिल्ली में रहे, भाइ भोंकने के सिवाय कुछ न सीखा ? १०--जो कार्य नीति से निक-लता है, वह यल से नहीं निकलता। ११--मित्र! सुना है तुम्हारी नौकरो बड़े मजे की है ( सुखस्ते नियोगः )। काम तो कुछ नहीं, पर वेतन तो अच्छा है। १२--मेरा तो चिल्लाते-चिल्लाते गला बैठ गया, परन्तु यहाँ कोई सुनता ही नहीं। १३--उधार नहीं देना चाहिये, इससे न केवल रकम बरन् मित्र भी हाथ से जाते रहते हैं। १४--श्रीमन्! स्त्राप क्या कहते हैं, कहाँ वह लंगोटिया लौंडा भीर कहाँ में अमीरजादा। १५--उयों त्यों करके पहाड़ सी रात तो कटी । देखें दिन कैसे कटता है । १६--डाकुक्यों का नाम मुनते ही बन्दूफची के हाथों के तोते उड़ गये। १७-वह गिरगिट की तरह

१ सच् के इस अर्थ में 'त्रीशि ज्योतींवि सचते स घोडशी' यह ऋग्वेद का मन्त्र प्रमाण है।

२-२--वः क्रार्थं निहन्तुमुपायं चिन्तयति ।

रंग वदलता है । श्राज हिन्दू है तो कल ईसाई और परसों बौद्ध । १८-जाँच होते होते उसका भंडा फूट गया ।

संकेत — १ - श्रद्ध प्रातरेव (प्रग एव) विश्वते रूप्यकाणां हानिर्मे जाता।
२ - - व्यायामो हि मेषजं मेषजानाम् । एतत्कृते कश्चिद् व्ययोऽपि नानुभिवितन्यो भवित । ३ — मृष्टिमेयं तमोऽभृत् , एकोऽपरं नान्वभवत्। (तमंस्तया 'निविद्धमभूद्ययेकः सदेशे स्थितमपरं नालोकत )। ५ — श्रायुष्यंजललोलिबन्दुचपलम् । तत्र क श्राश्वासः ? ६ - - श्रस्या वार्ताया श्रन्तादी
(श्राद्यन्ती) नावगञ्छामि । ८ — मुखेऽस्मै (प्रइस्तं) चपेटां देहि, कर्णपाल्यां
च मुध्यिहारं प्रयच्छ, एवमयं श्रास्येव श्रद्धाती यास्यतीति निश्चितमवेहि । ६ साधु सखे ! साधु, चिरतरं दिल्लीमायसः, जधन्यकृत्यवर्जं च नान्यदश्चित्तयाः ।
१० — समा हि यच्छुक्यं न तच्छुक्यं प्राभवत्येन (प्रभुतालम्बनेन) ।
१२ — श्राकोशतो मे कर्ण्याभो जातः (स्दः कर्ण्डः, सन्नः कर्ण्डः, क्र्युः कर्णुः,
उपादास्त स्वरः) न हि कश्चिच्छुणोति माम् । १३ — श्रद्धणं न देयम्, श्रनेन न
केवलं धनराशिः चीयते, परं भित्राण्यपि हीयन्ते । १४ — श्रीमन् ! किमात्य कासौ
कौपीनमात्रपरिधानो यालः ? क चाहं कुले महित सम्भूतः । १५ — व्यहरात्रिरिव
दीर्घा त्रियामाऽत्यगात् । १६ — परिपन्थिनामनिशमनस्यनन्तरं लौहसुषिकः परं
क्लेव्यमगमत् (सन्नहस्तोऽभृत्) । १७ — प्रतिसूर्यक इव सोऽनेक्रपः ।

### अभ्यास---२२

१—दुःख लम्बे हुणा करते हैं। इन्हें घीरज घर सहने में ही सुख है। विलाप से कुछ प्रयोजन नहीं। २—इस समय इस बच्चे की क्या श्रवस्था है? श्रव इसे छठा वर्ष जा रहा है। ३—उपमा के सभी भेदों के निरूपण में तो बहुत समय लगेगा। श्रवः मोटे ढंग से कुछ एक भेद कहे जाते हैं। ४—भगवान् राम ने ऐसा तीखा वाण पर फेंका कि श्रपने समय का माना हुश्रा बीर वाली च्राणमात्र में घराशायी हो गया। ५—जो श्री को चाहते हैं उन से सरस्वती विगइ जाती है । यह सपिलायों का स्वभाव है, कुछ

१—१ अन्धकारं तथा नीरन्ध्रमभूत्। अन्धकार पुँ० और नपुँ० है। २—२ बुद्दोपमं पुरुषजीवितम्। ३—३ स्थूलोच्चयेन। ४—४ शुद्धेषु— पुं०। ५—५ भूमिवर्धनः इतः।६—६ ये श्रियमाशासते (भट्टि ५।१६)। ७—७ तेभ्योभ्यस्यति सरस्वती, तेषु दुर्भनायते सरस्वती।

नई बात नहीं। ६--यह महीने का ग्रान्तिम दिन है, ग्रातः जेब खाली दीख पड़ती है। ७-भृगु ने विष्णु की छाती में लात मारी, पर विष्णु ने उससे पूछा-हमारे शरीर की कठोरता से तुम्हारे पावों में चीट तो नहीं ब्राई ? % आज एक रात श्रीर यहीं ठहरें। मुक्ते बड़े जीर की थकावट है। क्ष बड़े रोगों की पहले चिकित्सा करे, दूसरों की पीछे । १०— क्ष यदि उसके केश श्रौर रोम खींचे जाने पर हूट जायें श्रौर वेदना न हो तो उसे मरा हुन्ना समफना चाहिये। ११—सारिय एक च्या के प्रमत्त हुन्ना कि षोड़ों ने रथ को 'उलटा दिया'। १२—गड्डा चलता हुग्रा बहुत शब्द कर रहा है, यह तेल चाहता है। १३--जिस प्रकार मलिन दर्पण में कुछ दिखाई नहीं देता, इसी प्रकार ऋशुद्ध मन में सचाई का ऋामास नहीं होता। १४--- श्रव सदी निकल गई, श्रव भी गर्म कपड़े पहन रखे हैं। इतना नाजुक शरीर ! १५—यह' नौसिखिया वैद्य हैं, निदान ऋादि कुछ नहीं। **१६**—- श्राप के लिये देहली का जल श्रनुकूल ४ न पड़ेगा। इसे श्राप उवाल कर ठंडा करके पीजिये। १७—मिगीं एक भयानक रोग है। जैसे हुए-पुष्ट लोग इस रोग से अस्त होते हैं यैसे ही दुर्वल भी। १८--ग्राज कल घर में ही टहीं श्रौर नहाने का कमरा होता है। पुराने आर्थ तो प्रायः शौच के लिये जंगल जाते थे श्रौर नदी पर स्नान करते थे। १६—सिर <mark>दर्द</mark> इतना दु:खद नहीं जितनी हृदय की पीड़ा।

संकेत—१—ग्रायतस्वभावानि दुःखानि । एषा धैर्येण सहनमेव सुखाय । नार्थः परिदेवनया । २—इदानी किमस्य वत्तस्य वयः १ इदानीमयं षष्ठं वर्षमनुभवति । ६—मासतमोऽयं दिवसः । रिक्ता चार्थभस्त्रेति युज्यते । मासस्य पूरणो मासतमः । 'मास' संख्यावाचक शब्द नहीं, श्रतः इससे पूरणार्थक इट् प्रत्यय की प्राप्ति नहीं यी । पर 'नित्यं शतादिमासार्धमाससंवत्तराच्च' (५।२।५७) जो डट् को तमट् श्रागम का विधान करता है—इस (इट् विधि) में ज्ञापक है । ७—श्रुगुणा विष्णोर्वत्ति पार्दिणदंत्तः, विष्णुर्वत्ति पादेन प्रहृतः । १२—श्रुतिवेलं संकीडति (क्जिति) शकटः । नृनमयमुपाङ्गमपेत्रते । १४—गतो हेमन्तः । श्रद्याप्युष्णं वासः परिधत्से । श्रहो पेलवं शरीरम् ।

१—१ पर्यस्तः । २—संक्लिप्ट श्रादर्शे । मलोपहतप्रसादे दर्पेगे । ३—३ नवतन्त्रोऽयं भिषक् । ४—सात्म्य—वि० । ५—५ श्रुतशीताः (श्रापः ) । ६—वर्चं स्थानम् । ७—हल्लेखः ।

'उष्णं वासः' की साधुता के निश्चय के लिये चरक विमानस्थान (६।१८) देखो । १७ — जैसे ''वथा बलवग्तोऽपस्मरन्ति तथाऽवलाः ।

#### अभ्यास---२३

१--यह मकान पुराना है श्रीर यह परे ज्यादा पुराना है, पर अधिक नया मालूम पड़ता है। २/--प्रातः उठे श्रथवा कुछ् रात रहते । सबसे पहले शीच से निवृत्त हो वाहर मैदान में जा कुछ देर घूमे अथवा व्यायाम करे ! ३ — ॐ ज्ञानवान् को भी श्रपने ज्ञान की डींग नहीं मारनी चाहिये। ४--% समस्त संसार बुद्धिमानों का स्राचार्य है स्रीर मूखों का शत्रु। ५-यह राजा तो नहीं, पर राजान्त्रों की सी ठाठ ऋवश्य रखता है। ६--जिसे खाना वचता नहीं, उसके लिये लङ्घन ही श्रव्छा है। ७ –इस रोग में एक वर्ष पुराना मधु काम में लाना चाहिये। ८—इस रहस्य को ऐसी जगह न कहना जहाँ पिताजी सुन सकें। ९--मेरे मुंह का स्वाद बिगड़ा हुआ है, मधुर जल भी फीका मालूम देता है। १०-तुम्हारे मस्द्रों में से खून निकल रहा है। किसी ग्रन्छे मंजन का उपयोग करो श्रीर खाने के पश्चात् नित्य ही दाँतों को साफ करो। ११ - गर्भिणी को कूएँ के बीच में नहीं देखना चाहिये ऐसा चरक में लिखा है। १२ - इसे मुंह पर तमाँचा दो त्रीर हाथ की पीट पर मुका श्रीर गलहत्या देकर कमरे से बाहर कर दी। १२—-यदि त् जाना चाहते हो तो जा सकते हो, पर श्रवने स्थान में दूसरा आदमी देकर जाहा। व्यर्थ में हमें व्याकुल मत करो। १४ - यह हाथ का कंगन किसका है ? पहचान देकर इसे ले सकते हो । १५--एक न एक दिन मृत्यु सभी को आनी है, तो भय कैसा? १६--% वैद्य का व्यवहार तीन प्रकार है--पीडितों के प्रति मित्रता व दया, साध्य रोगी के प्रति प्रीति ग्रीर मरणासन्न प्राणियों के प्रति उपेता ! १७--% (जीव) कुछ कर्म त्रापनी इच्छा से करते हैं क्रौर कुछ (पूर्व) कर्म के कारण। १८--चिरायता, दारुहल्दी, हरइ, जंगी हरइ, गिलो--इनकी खायुर्वेद में बड़ी महिमा गाई है। सौंफ का अर्क भी बहुत उपयोगी बतलाया गया है। १६--कभी खा कभी न खा, ऐसे जीता है, कभी

१-१ प्रपुराग्-वि०। २-२ उपव्यूषम्। ३-३ कृतावश्यकः। ४-४ समानीतं मधु। ५ दन्तवेष्ट-पुं०। ६ मार्जन-मपुं०। ७-७ परिहस्तः।

दुःखी है तो कभी सुखी। २०-विरोध होने पर भी अन्त्यजों ने मन्दिर' प्रवेश का निश्चय किया'।

संकेत--५-नायं राजा, राजमात्रस्तु भवत्येव । 'मात्रा' यहाँ परिच्छद का वाचक है। राज्ञो मात्रा परिच्छद इति राजमात्रा। राजमात्रेव मात्रा यस्यासी राजमात्रः। 'मात्रा परिच्छदे। श्ररूपे च परिमारो सा'--श्रम<mark>रः।</mark> 'महामात्र' शब्द में भी इसी ऋर्य में भात्रा शब्द का प्रयोग हुआ है। ६- यस्य न जीर्यत्यन्नं सोऽपतर्पणं कुर्यात्। ८-नेदं रहस्यं पितुः संश्रवण उदाहार्यम् । ६ — ग्रस्ति मे मुखवैरस्यम् । तेन मधुरा श्रप्यापो मे नीरसा-यन्ते । ११-- न गर्भिणी कृपमवलोकयेत् । यहाँ श्रव-उपसर्गं का 'नीचें' श्चर्य सरपष्ट है। दितीया विभक्ति के प्रयोग पर ध्यान देना चाहिये। १२--मुखेऽस्य प्रहरतं देहि, स्रवहरते च मुष्टिम्। श्रपहरतेन चैनमगाराद् बहिष्कुर ( यापय ) । १२--यदि यियाससि तदा याहि, परं प्रतिहस्तं दत्त्वैव यास्यसि । मा सम मा मुधैव विहस्तं करोः। १५ — छर्वस्य जीवस्य स्वभावापत्तिश्चेविति ततः कस्य कृते विभीयात् ? स्वभावापत्तिः = मृत्यु-प्राप्तिः । इस चरक का निम्नस्थ सन्दर्भ प्रमाण है-श्रयमस्मात् स्यात्...स्वभाव-मापस्यते । स्वभावः प्रवृत्तेश्परमो मरगामनित्यता निरोध इत्येकोऽर्थः ( सूत्रस्थान **₹ा२५) । १८--केरातं, दावीं, इरीतकी, शिवाऽमृता चायुर्वेदे [गुण्तोऽति-**स्त्यन्ते । शतपुष्पासवश्च बहुर्थ इति गीयते । १६ — ऋशितानशितेन जीवति । क्रिष्टाक्रिशितेन च वर्तते।

### श्रभ्यास—२४

१—( चारों श्रोर श्रॉख फेरकर ), दुष्ट, चुद्र, वानर, में श्रभी तेरे धमण्ड को दूर करता हूँ। २—में दुक्तसे उम्र में चड़ा हूं, कितने वरस, यह नहीं कह सकता। ३—धृतराष्ट्र के जानते हुए दुर्गोधन श्रादि ने पाएडवों को उनके श्रिधकार से विश्वत किया। ४—परीचा निकट है, श्रीर तू इस प्रकार उदाधीन है, यह क्योंकर उचित है! ५—श्रव प्रातः होने को है, समय है कि इम गौश्रों को दोहें। ६—यह बिह्मा दूध है श्रीर यह घटिया, कैसे जानते हो! ७—धन्य हैं वे लोग जो लइमी को न चाह कर सरस्वती की कामना करते हैं। ४—श्रुतुएँ कुः मानी जाती हैं, पर श्रुहेमन्त श्रीर शिशर को

१-१ मन्दिर-प्रवेशाय मनो दिधिरे।

एक करके ऋतुएँ पाँच होती हैं। ६— अध्यतिसार के रोगी के लिये भोजन विष है। १०-यह शरारती' लड़का है। इसे मुँह न लगाश्रो। ११-चतुर लोग दूसरों को गुणों की सराहना से फुलाते हैं श्रीर श्रपना उल्लू साधते हैं। १२-मूर्ख वैद्य न केवल धन को इस्ता है, प्राणों को भी। १३-इस' देवता के सामने धरना मारकर बैठ जाता हूँ । निश्चय है अवश्य सिद्धि होगी। १४-% मार्गशीर्घ से लेकर दो दो महीनों की एक-एक ऋतु होती है। १५-जब मैं उसके पास पहुँचा तो मेरा उसने बहुत सत्कार किया के स्नान - भोजनादि कराया अप्रैर आराम के लिये विस्तर कर दिया । १६-मैं एक व्यटे से श्रया में पड़ा करवटें ' से रहा हूँ', नींद" नहीं ऋाती"। १७-वैद्य लोग वीमारों के सहारे जीते हैं। दूसरे ऋाश्रम गृहस्थाश्रम के सहारे जीते हैं। १८—इस छात्र ने ऋपनी बुद्धि स्प्रौर स्मृति से अपने साथियों को पछाड़<sup>13</sup> दिया है<sup>13</sup>। १६—तव द्वारपाल ने कहा"—बहुत श्र-छा", श्रौर सिर भुकाकर श्रीर विना मुँह फेरे राजसमा से बाहर जा श्रपने स्थान पर खड़ा हो गया। २० -- लड़ाई में अर्जुन कई बार कर्या के हाथों से वच गया अौर कर्फ भी अर्जुन के बागों का निशाना बनते-वनते बच गया। संकेत-१-( सर्वतो दृष्टि चारियत्वा ) रेरे दुष्ट ! सुद्र ! पामर, एव वे विनयामि दर्पम्। २-- त्राह त्वत्तो वयसा पूर्वोस्मि। कियद्भिर्वत्सरैरिति न वेद।

विनयामि दर्पम् । २—ग्रह त्यत्तो वयसा पूर्वोसिम । कियद्भिर्वतसरैरिति न वेद । ३—धृतराष्ट्रस्य विदिते दुर्योधनादिभिः पागडवाः स्वाधिकाराद् विद्विताः । ४—ग्राद्यश्वीना परीज्ञा, त्वं चैवमुदास्से, सत्कयं युज्यते । ५—प्रातःकल्पमिव माति, तेन वेत्तेयं यद् गा दुहीमिह । ६—इदं पयोरूपम् , इदं च पयस्पारामिति कथं वेत्थ १ यहाँ रूपप् प्रशंसा में प्रत्यय है श्रीर पाशप् निन्दा में । १७—वैद्या व्याधितेषु जीवन्ति । २०—युध्यमानीऽर्जुनोऽसकृत्कर्णप्रहाराद्यात्मानं कथंचिद्र-रज्ञ । कशोंप्यर्जुनवास्मानां लक्ष्यतामुपगिमध्यन्नेव स्वं कथंचिज्जुगोप ।

१ उल्कापाती बालः । २-२ माऽस्मिन्द्रीत्या इतः, मैनं प्रीतिवचनैनामिमुखी कार्षीः, मैनं मधुरमालपीः । ३-६ उत्कलापयन्ति । यहाँ 'गुयास्तुत्या'
इत्यादि कहना अनावश्यक है । ४—गोवैद्यः । १-५ अस्यै देवतायै प्रतिशयितौ
भवामि । ६-६ समभावयत्, सदकरोत् । ७-७ स्नानभोजनादिकं चान्वभावयन्माम् । ८-८ शय्यामरचयत् । ६-६ एकां होराम् । १०-१० पार्श्वे परिवर्तयामि । ११-११ निद्रा नायाति नेत्रे । १२-१२ पर्चात्कृताः । १३-१३ परमम्
इत्युक्ता ।

#### अभ्यास-२५

१-जब पौ फूटी हमने द्वारिका की ख्रोर प्रस्थान किया। २- अयह लोक शूर की बाहों पर ऐसे आधारित है जैसे पुत्र अपने पिता की बाहों पर । ३--जव एक धूर्त्त एक स्त्री की कलाई के भूपण को उतारने लगा तो उस (स्त्री) ने उसका हाथ जोर से पकड़ लिया। ४ - जैसे राम पुरुषों में श्रेष्ठ हैं वैसे ही सीता स्त्रियों में। ५---हा, वेचारा शूद्र सदीं से पीड़ित है, इसके तन पर एक भी तो वस्त्र नहीं। ६ --- कल जब हम ऋापस में पुराने समय की बातें कर रहे ये तो हमें अपने पुराने सुयोग्य शिष्य सोमदत्त' की याद आई'। ७— त् बहुत लाल पीला हो रहा है। पर इस प्रकार आवेश में आकर मेरा क्या विगाइंगा ? ८—ॐ हे राजश्रेष्ठ ! कर्ण तो पाएडवों के पासंग भी नहीं है । ६--शर्रता, निर्भयता, दया, दाव्तिणय--यह श्रर्जुन के जन्मसिद्ध गुरा हैं। कौ आ को को करता है, अरोर कोयल कू कू। एक को 'कारव' कहते हैं, दूसरे को 'कलरव'। ११--फलों' का ख़िलका उतारकर' ग्रीर छुरी से काटकर स्रतिथि महाशय की सेवा में धरो। १२-इन बहुत सी पुस्तकों में से कौन सी तुमे भाती है ? जौन सी तुमे । १३--ग्राज कल प्रायः भर्ता भार्या के श्राधीन देखा जाता है। ऐसे पति को संस्कृत में भार्याटक, भार्याजित, भार्यासीश्रुत-नामों से कहा गया है। १४-कमल प्रातः खिलते हैं ग्रीर सायं वन्द हो जाते हैं। यह वस्तु स्वभाव है और कुछ नहीं। १५ — श्रपराधी को श्रवसर दिया जाय<sup>3</sup> ताकि वह अपने पाप का प्रायश्चित्त कर आगे के लिये पिवत जीवन बना सके। तीब दण्ड देने से कुछ सिद्ध नहीं होता। १६--गला फाइ-फाइ कर क्यों चिल्ला रहे हो, तेरा हाथ पांव तो नहीं टूट गया ? १७—जो दोष उसपर लगाया गया है, वह स्वप्न में भी उसे नहीं कर सकता। १८-इस सिरहाने का गिलाफ मैला हो गया है, इसे बदल दीजिये। १६ - कन्या शोक उत्पन्न करती है यह कथन मिथ्या है, वह तो कुछ भी न करती हुई अपनी मुग्धता और मीठी वाणी से माता पिता के दुःखों को कम करती है । २० - वह ध बहुत करके चुप रहता है भ, न जाने किस चिन्ता

१---१ सोमदत्तमगमन्मनो नः, सोमदत्तं मनसाऽगमाम। २---२ फलानि निष्कुष्य। ३---३ श्रपराद्धस्य च्यो दीयताम्। ४---दुःखानि कनयति (=कनीयांसि करोति)। ५---५ स तृष्यींसारः।

में प्रस्त है। २१—वॉंस' की बनी हुई ये टोकस्यॉं' कितनी सुन्दर लगती हैं, यद्यपि ये देरतक नहीं चलेंगी।

संकेत—१ यदा विभावरी व्यभासीतदा द्वारिकामिम प्रायाम । ३—तो उसने "" तदा तया स बलाइस्ते पृतः । ४—यया रामो तृतमस्तया सीतापि खितमा (स्रीतमा) । ५—हा, लुव्धो वृषलः शीतेन । तपस्वी नैकमिप वासः परिधत्ते । 'लुब्ध' के इस अर्थ के लिये लुभी विमोहने (७।२।५४) की वृत्ति देखो । ७—त् मेरा क्या विगाड़ेगा—(कुद्धः) कि मां कारिष्यसि । ऐसा ही शिष्ट व्यवहार है । देखो महा० वन० २०६ । २४ । ६—शौर्यं च निर्मी कता च दया च दान्तिएयं चेति सहजाताः पार्थेन गुस्याः । १०—काकः कायति, पिकश्चापि कायति । पूर्वः कारव इत्युच्यते, इतरस्तु कलरवः । १४—पङ्कजानि मातक्कुचन्ति सायं च संकुचन्ति । १६—परमक्रपटेन (महता कएटेन, तारस्वरेग) कि कोशसि १ नहि ते इस्तस्त्रुटितः पादो वा भगनः । १७—येन दोषेण स संभावितः, न जातु स तरिमन्स्वप्नेपि संभाव्यते । यहाँ संभावितः = संयोजितः, श्रामियुक्तः । १८—श्रस्य किष्यपुन उपवर्षणं मलीमसं जातिमिति परिवर्तयेदम् ।

### अभ्यास---२६

१—ज्रा ठहरो, में अभी आया, आप को देर तक नहीं रोक्ँगा। २—

\* मेरी इच्छा है कि किसी तरह राम मेरे जीते जी राजा बन जाय। ३—यह
समतल मार्ग है, इस पर चलना आसान है। ४— अपनी प्रतिज्ञा को पूर्ण
करों, परिग्णाम को मत सोचो। ५—तय पावनी जाह्नवी के तीर पर स्थित
राम और लद्मण ने स्नान किया, और 'आचमन करके' सन्ध्योपासन किया।
६—आज हमारे पास ठहरो, कल सुवेरे चले जाना। क्या जल्दी है १ यह भी
तो तुम्हारा अपना घर है। ७—में पहले, में पहले-इस प्रकार प्रसच्चित्त छात्र
गुरु के आदेशों का पालन करते हैं। — रात भर आकाश वादलों से घिरा
रहा, दिन में निकलते ही न जाने यादल कहाँ चले गये। ६—यदि किसी
दूसरे कार्य में विध्न न हो तो अपने नौकर को कुछ मिनटों के लिये हमारे

१--१ त्वचिसारस्य विकारा इमे करण्डाः। २--र प्रतिज्ञामपवर्जय। ३--३ कृतोदकौ। ३--३ उदितेऽइनि (रा० २।१४।४२)। ५--५ कार्यान्त-रान्तरायमन्तरेगा। ६--६ काश्चित्कलाः (द्वितीया)।

साथ बाजार तक मेजिये । १०--राम स्वभाव से सरल है, अतः उससे पूरी आशा है कि वह प्रतिज्ञा को पूर्ण करेगा, पर मनुष्यों का चित्त अस्थिर<sup>२</sup> होता है. इससे मुक्ते भय है—ऐसा कैकेयी ने ऋपने हृदय में विचारा । ११—रसोई में नाना प्रकार के पकवान पक रहें हैं, ब्रतः मिला जुला एक ऋपूर्व सुगन्व उठ रहा है। १२-राम " सम्बन्धी कथा" करने वाला पुरुष श्रपने पुरयों को बढ़ाता है श्रीर पापों को कम करता है , इसमें क्या सन्देह है ? १३--- इस भयानक समाचार को सुन वह एकदम बेसुध हो गया। जल छिड़कने ऋौर पंखा करने से कुछ देर बाद होशा में क्याया ! १४—राज्य-नाशा भी इतना दुःख नहीं देता जितना मित्रों का वियोग । १५ - यह रोग पुराना ही गया है, ब्रात: ब्रानुभवी वैद्य भी इस की चिकित्सा सहज में नहीं कर सकते । रै६--- श्राज इम यहीं रात्रि १० दितायें गे १०। इससे कुछ विश्राम भी मिल जायगा श्रीर कुछ इन लोगों से विचार विनिमय भी हो जायगा। १७—श्रभी तो तुभे मूँ छ " दादी भी नहीं ऋाई", कुछ देर बड़ों की सेवा में बैठकर कुछ सीखो श्रीर फिर ऐसे गम्भीर विषयों पर विचार कर पाश्रोगे। १८—इसके एक जैसे तुकीले चमकीले छफेद दाँत कैसे मुहाते हैं ? यह न फेबल छीन्दर्य का लच्चण है, स्वास्थ्य का भी। १६ - यह युवक उम्र में पच्चीस बरस का है और यह सत्तर वरस का बूढ़ा, पर इसके शरीर में एक अनोला तेज है। २०--तुम्हारे पिता १२ से यह मालूम कर १२ कि तुम्हारी वही वेढंगी चाल है जो पहले थी, मुक्ते बहुत दुःख इत्रा।

रंकेत—१—च्यां कुरु, श्रयमायामि, नाहं त्वां चिरं रोत्स्यामि । १— प्राञ्जल एव पन्याः, श्रतः सुगः । ६—श्रयासमासु तिष्ठेः । इवः कल्ये साधिय-ध्यसि । का त्वरा ! इदमि ते स्वं गेहम् । ७—श्रहंपूर्वाः प्रसन्नाङ्काशाः गुरोरादेशाननुतिष्ठन्ति । १३—दास्यामिममुदन्तं निशस्य स सहसाऽपितचेतनोऽ-भूत् , श्रथ पथःपृषतेः प्रसिक्त उपवीजितश्च प्रत्यागमत् । १८—समः शिखरिणः हिनम्थाः पार्यहरा श्रस्य दशनाः कथं शोभन्ते ! ११-—श्रयं वयसा पञ्चविशको

१--संसाघय। २--ग्रनित्य-वि०। ३--पृथग्विध--वि०। ४--व्यामिश-वि०। ५--५ रामाधिकरगाः कयाः। ६--प्रकर्षति । ७--७ अपकर्षति । ८--६ सुद्धद्भिर्विनाभवः। ६--६ नायं सुप्रतिकरः। १०--१० रात्रि वर्तियिष्यामः। ११-११ श्राजातव्यञ्जनः। १२-१२ तव जनकस्येति विज्ञाय। यहाँ पञ्जमी का प्रयोग शास्त्र-विरुद्ध होगा।

युवा, त्रयं च सप्तत्या स्थिविरः । यहाँ वयस् तथा सप्ति राब्दों से 'प्रकृत्यादिस्य उपसंख्यानम्' इस वार्तिक से तृतीया हुई है। इस वाक्य में वर्ष शाब्द के प्रयोग की कोई स्त्रावश्यकता नहीं। ऐसा प्रयोग शैली में रा० (३।४७।१०) तथा मनु० (८।३६४) प्रमाण है। पञ्चविंशतिः (वर्षाणि) वयः परिमाण्मस्येति पञ्चविंशकः। कन्।

### श्रभ्यास---२७

१---वच्चों, स्त्रियों तथा नौकरों को मिला कर हम कुल २० हैं। तुमने इमसे अधिक किराया लिया है। कृप्या जो बनता है उसे काट कर शेष हमें लीटा दो । २ — 🕸 हे सुग्रीव, त् ग्रीर वाली स्वर में ग्रीर तेज में न्नापस में मिलते जुलते हो। नहीं जान पड़ता कि कौन कौन है। ३ — यह रंग विरंगी दरी आपने कितने में मोल ली ? यह तो मित्रों को लुभाने वाला उपहार वन सकती है। ४ - जब देवदत्त युद्ध में हार रहा था ग्रीर उसका प्रतिद्वन्द्वी यज्ञदत्त बढ़ रहा था तब उसके साथी ने युद्धभूमि में प्रवेश किया श्रीर तीव बाण वर्षा से यज्ञदत्त का मुँह मोड़ दिया। ५—यहाड़ी दरें के बीच में स्थित किब्किम्धा नगर में भ्राता से ऋपमानित सुप्रीव राज्य करता था। सीता की हुँ द में इसने भगवान् राम की वहुत सहायता की। ६—% मैंने वाण छोड़ा नहीं कि तुम्हारा शत्रु नष्ट हुन्ना, इस प्रकार राम ने सुप्रीव को स्नाश्वासन दिया। ७ - इसकी बुद्धि सब शास्त्रों में एक समान चलती है, कहीं भी नहीं इकती। इसका यह फल गौरव पुख्यों का फल है। द-- क्क देर न कीजिये निश्रय कीजिये। स्राप जैसे बुद्धिमान् कर्म करने में देर नहीं करते। ६ - बैठिये, थकावट उतारिये श्रौर हमारा जैसा तैसा त्रातिथ्य स्वीकार कीजिये। १०— क्ष प्रेम से दिये हुए धन पर सूद नहीं पड़ता जब तक उसे वापिस न मांगा जाय। ११--जब चीर रस्से के बल से महल' के ऊपर लगभग पहुँच गया था तो रस्ता टूट गया छौर वह घड़ाम पृथिवी पर गिरा ख्रौर गिरते ही मर गया। १२ -- विद्वानों से भरी वारासामी की व्यापारी 'जिस्वरी' नाम से पुका-रते हैं। १३-- आ जकल शय्या से उठते ही चाय पीते हैं। कुल्यों में कोई कम नहीं रहा। १४-- % स्रोह! चाँद हमारे खाथ स्राँखमचौनी खेल रहा है। ११ — वह वेचारा चिर से रोगी है, कई रातों के पीछे ग्राज उसे कुछ नींद

१--- १ प्राप्तम् यिष्ठप्रासादतलः ।

श्राई। श्राशा है धीरे २ ठीक हो जायगा। १६--% हाथ कंगन को श्रारसी क्या ? १७-% किसी के ममों पर श्राधात न करे। १८-% में श्राप के सामने धरासना मार कर बैठ जाऊँगा जब तक श्राप प्रसन्न नहीं होंगे। १६-- % तुम्हें कीन उपदेश दे सकता है चाहे साचात् बृहस्पति भो क्यों न हो। २०-% उत्तम बक्ता श्रीराम पर्वतों के ढलानों पर उगे हुए ऊपर से फूले हुए बचों के मुंडों के बीच में से निकल गये।

संकेत—१— बत्सान्योवितः परिजनं चोपादाय वयं विश्वितः स्मः । ३—
बहुवर्णेयं कुथा कियता मूल्येन कीता ? श्रयं लोभनीयः प्रीतिदायो भविद्वमईति। ४ यदा देवदत्तो युद्धे पर्यहीयत तत्प्रतिद्वन्द्वी यज्ञदत्तस्य व्यवर्धतः
तदाः त्रां तीत्रेण वाणवर्षेण यज्ञदत्तं पराङ्मुखमकरोत् । ५—गिरिसंकटे
स्थितां किष्किन्धां भ्रात्रावमानितः सुमीवः शशास । इस श्रर्थं में संकट नपुंसक है श्रीर संवाध पुं० है । ७—क्रमतेऽस्य बुद्धिः समं समेषु शास्त्रेषु न
द्व कित्तिरुजतो । ६—ग्रास्ताम् , श्रमस्तावन्मुच्यताम् , श्रातिथ्यं च नो
याद्दशं ताद्दशं प्रतिगृह्यताम् । १२—विदुष्मतीं वाराण्यसीं विण्वाजो 'जित्वरी'
व्ययदिशन्ति । प्रचुरा विद्वांसः सन्त्यस्यामिति विदुष्मती । 'तसी मत्वर्थे' इससे
'म' संज्ञा होकर 'वसोः सम्प्रसारण्यम्' से सम्प्रसारण् हुश्रा । १३—शय्योत्थायं
पिवन्ति कार्यं नव्याः । १५—चिरं सम्यसरस्वी, गण्यात्रे व्यतीतेऽद्य कलया
निद्वामसेविष्ट ।

#### अस्यास--२८

१— श्रिषनी की चाहिये कि वह अपने इस्ताच्तर सहित रसीद दे।
२— मुक्ते अपने शस्त्र की सीगन्ध हैं। मैंने जो एक बार कहा उससे
रेखामात्र भी नहीं हदूँगा। ३— आप तैयार हो जाइये, रेखगाड़ी आने
को है। ४— नारायण की भोग विना घी नहीं लगाया जाता। ५—
एक पुरुष तो दूसरे का काँटा निकालता है और दूसरा काँटा चुभोता है
और इससे मुखलाभ करता है, इसमें प्रकृति भेद ही कारण है। ६— श्रु हम
एक साथ चलते आये हैं और वहीं जायेंगे। ७— श्रु हे नरश्रेष्ठ, लोग

१--१ द्रुमजालानि मध्येन जगाम । ऐसा ही शिष्ट शैली है । रामायण में दूसरे स्थान (२।६८।१८) पर भी इसी प्रकार का न्यास देखने में आया है-ययुर्म-ध्येन बाह्लीकान् सुदामानं च पर्वंतम् । २-२ स्थेनायुष्मालमे । ३-यत्त,सज-वि० ।

पुरोचन को इतना दोषयुक्त नहीं मानेंगे जितना कि आप पर दोष लगावेंगे। प्रच—ॐ आर्था है सब शास्त्रों में निपुण शिच्नक' कुमारों को धर्म' की शिचा दे रहे हैं । ६- अध्यापक ने अवधि नियत कर दी जिसके बीच में सभी विद्यार्थियों को काशिका का पूर्वार्द्ध अच्छी तरह तैयार कर लेना होगा। १०— ऋर्जुन ने दिग्विजय के प्रसङ्घ में दूर विदूर सभी देशों के राजात्रों को युद्ध में परास्त किया, उनके राज्य को नहीं छीना पर उसे पर कर लगा दिया। ११--यह स्वभाव से टेढ़ा है, विना कारण ही रोष में आ जाता है, इसे मनाने की कोई जरूरत है। १२- 🕸 में तुम्हारे देश में प्रवेश नहीं करूँगा यदि यह मनुष्यों के प्रतिकृत है। १२-जो भी उपाय किये जा सके उन सबसे युद्ध को दूर रखने का यस्न करना चाहिये - ऐसा महामन्त्री श्रीनेहरू जी कहते हैं। १४ - हम सब आपकी प्रतीचा कर रहे हैं, सब विद्वान् पहुंच चुके हैं। १५—% महाराज धृतराष्ट्र ने विदुर को बुला भेजा । १६ — ऐसी बेजोड़ बातें करते हो श्रीर अपने को बुद्धिमान् व विद्वान् समभते हो, तुम्हें लज्जा क्यों नहीं श्राती ? १७---उनमें से हर कोई जानता है कि उनका श्रापस का प्रीति व्यवहार दिखावे का है, सच्चा नहीं। १८— श्री जिस प्रकार तपाई हुई घातुओं के मल नष्ट

१—कारिण्काः । २—-२ धर्मे कारमित । कारितशिक्ति—ऐसा पर्याय-रूप में ग्रमर में पाट है। ३—-३ कालमकरोत् । ४—-४ नाहरत् । ५—-५ करे च तान् न्यवेशयत् । श्रज्ञयत्पार्डवश्रेष्ठः करे चैनं न्यवेशयत् (सभापर्यं ० २८१२)। स विनिर्जित्य राज्ञस्तान् करे च विनिवेशय तु (समा० २८१८८)। यहाँ विभक्तियों के प्रयोग पर ध्यान देना चाहिये। 'तान् राज्ञः करदीचकार' यह तदर्थक वास्य तो है, श्रमुचाद नहीं। ६—-६ नाहमै देयो ह्यनुनयः। नायमनुनेयः। ७-० श्रमुष्ठेय—वि०। ८—-८ युद्धं दूरतो रिच्चितुं यस्नः कार्यः। विग्रहं दूरतो रिचन्-ऐसा सभापर्व में प्रयोग श्राया है। श्रवः रच्च् धातुः का ऐसा प्रयोग व्यवहारानुकृत्व है श्रीर लोकमाषा से मेल भी रखता है। ६—-प्राहिणीत्। यहाँ 'पुरुषम्' का श्रध्याहार करना चाहिये। 'विदुर' से 'क्रियार्थोपपदस्य च कर्मीण स्थानिनः' इस सूत्र से चतुर्थी होगी। भारत के इस न्यास पर विद्वानों को ध्यान देना चाहिये। 'श्राकारयत्' 'प्राहिणोत्' का स्थान नहीं ले सकता।

हो जाते हैं वैसे ही प्राणों के निग्रह से इन्द्रियों के दोष दूर ही जाते हैं। १६— यह काश की चटाई बनाता है और यह दूसरा दर्भ की, दोनों ही एक समान कर्म में निपुण हैं। २०—तुम नित्य नीरोग रहो, बढ़ी फूलों और प्रसन्न रहो।

संकेत--४-न घृतेन विनाकृतो भीगो निवेद्यते नारायणाय । ५--एकोऽपरस्य शल्यं कृत्तित, परश्च तस्य शल्यमर्पयित सुखं च तेनानुभवित ( संवेत्ति, निर्कृणोति ) तदि दं प्रकृतिमेदनियन्धनम् ( इदं च प्रकृतिमेदे निबद्धम् )। १४ -सर्वे वयं त्विय कृतच्याः, संनिपतितः सर्वो विद्वत्समाजः। १६ - एवमसक्तं प्रलपिस, स्वं च मेथाविनं बहुशुतं च मन्यसे, बीडां न कुरुषे कथम् ? यहाँ कृ का अर्थ अनुभव करना है। कु धातु के नाना श्रयों के लिये हमारी प्रस्तावतरङ्गिशी में 'करोतिना सर्वधालवर्धानुवादः कियते' इस लेख को पिंद्रये। १७—ते प्रत्येकं विदुरयं नो मियः प्रीति-व्यवहारः प्रदर्शनाथों भवति, निर्मायो नेति । यहाँ तेषां प्रत्येकं वेद, ऐसा कहना ठीक न होगा, कारण कि 'प्रत्येकम्' वीष्ठा में ऋब्ययीभाव है श्रीर अव्ययीमाव अभाव आदि अर्थों को छोड़ कर स्वमाव से कियाविशेष<mark>ण</mark> हुआ करता है। राजानी हिरएयेनार्थिनो भवन्ति न च प्रत्येकं द्राडयन्ति--इस भाष्य-वाक्य में भी प्रत्येकम् कियाविशेषण् है श्रीर श्रदत्त होने से सुप् के स्थान में 'ग्रम्' हुन्ना है। 'दएडर्यान्त' का ऋर्य है -(दमं) गृह्णान्ति । १६-- ऋयं काशान् कटं करोति, ऋयमितरो दर्भान् । उभावपि समं कर्मस्यौ । २० - ग्रगदं ते निस्यमस्तु, भवैधस्व मोदस्य च शश्वत्।

## अभ्यास--- २६

# ( संस्कृत पढ़ने का महत्व )

देवदत्त-भित्रवर विष्णुभित्र, यह मालूम होता है कि तुम श्रन्य विषय की श्रपेचा संस्कृत में विशेष दिन रखते हो, क्या यह ठीक है ?

विष्णु मित्र—हाँ, प्रिय मित्र !

देवदत्त-क्या, तुम कृपया मुक्ते वता सकोगे कि संस्कृत में इचि पैदा करने वाली ऐसी कौन सी चीज है ?

विष्णुमित्र—इसके विशेष माधुर्य ग्रौर स्फटिक के समान विस्पष्ट रचना ने मेरे हृदय में घर कर लिया है। देवदत्त — कहते हैं कि संस्कृत की अपेद्धा फारसी में अधिकतर मिठास है। विष्णुदत्त — स्मरण हरहे कि फारसी में संस्कृत की अपेद्धा आधी भी मिठास नहीं।

देवदत्त-विशुद्ध तथा सप्ट रचना से तुम्हारा नया अभिप्राय है !

विष्णुदत्त-संस्कृत के शब्द प्रायः ब्युत्पन्न हैं—ये घातुज हैं। प्रायः संस्कृत की रचना ऐसी स्पष्ट होती है कि तुम स्कटिक में विम्ब के समान इसमें भी मूलांश को भलीभाँ ति देख सकते हो।

देवदत्त—पर क्या श्राजकल संस्कृत पढ़ने की कोई श्रावश्यकता है! विष्णुदत्त—वाह वाह भन्ठा पश्न किया! क्या तुम यही सोचते हो कि इसकी अब कोई श्रावश्यकता नहीं!

देवदत्त-मेरा तो ऐसा ही विचार है।

विष्णुदत्त-धिय मित्र, यह तुम्हारी भूल है। भारत के स्रतीत इतिहास के स्रध्ययन के लिये तथा इसकी संस्कृति व धर्म को जानने के लिये स्रन्य कोई भाषा उतनी सहायक नहीं जितनी कि संस्कृत।

ऐसा कीन होगा, जो ऋषि मुनियों की संग्रहीत हुई ज्ञान-राशि से लाभ न उठाना चाहे।

देवदत्त-तो क्या इम अनुवाद के द्वारा संस्कृत-साहित्य का सब परिचय प्राप्त नहीं कर सकते ? इतना अधिक समय तथा शक्ति को व्यर्थ क्यो खोया जाय ?

विष्णुदत्त—देव, क्या तुम यह मान सकते हो कि अनुवाद प्रमाण होते हैं १ क्या अनुवाद में मूल प्रन्थों का असली सौन्दर्य तथा भाव आ सकते हैं १

देवदत्त-अनुवाद निश्चय से सहायक हैं, पर मैं यह नहीं कहता कि वे सदा ही प्रामाणिक होते हैं।

विष्णुदत्त-मित्र, मैं तुमसे एक सीधा सा प्रश्न करता हूँ, क्या तुमने कभी अनुवाद में कविता का रसास्वादन किया है!

देवदत्त-नहीं ! कदापि नहीं ।

विष्णुदत्त--तो देव, इसका यह अभिप्राय है कि मूल पुस्तक की सुन्दरता तथा भाव अनुवाद के द्वारा प्रकट नहीं किये जा सकते ?

देवदत्त-- प्रिय मित्र, मैं यह मानता हूँ।

विष्णुदत्त-—तो देव, क्या तुम्हारे विचार में एक हिन्दू के लिये संस<mark>्कृत</mark> का ऋज्ञान शोभा देता है !

देवदत्त-पर इससे विपरीत क्यों हो ?

विष्णुदत्त--सुनो, ऐसे क्यों नहीं हो सकता। संस्कृत के ज्ञान से रिहत हिन्दू को अपने धर्म का स्वतः परिचय नहीं होता। वह हिन्दू संस्कृत के बास्तिविक स्वरूप को नहीं जान सकता, और वह अपने आचरण को तदनुसार बना नहीं सकता। पूर्वी तथा पिक्षमी विद्वानों के अनुसार 'हिन्दू' हो और संस्कृत से अनिभा हो--यह परस्पर विदद्ध है। इससे यह परिणाम निकला कि एक हिन्दू के लिये संस्कृत न जानना, न केवल अनुचित ही है, प्रत्युत विशेषकर लज्जास्पद है।

संकेत--देवदत्त--क्या तुम कृपया ..... उच्यतां कोऽसी गुण्विशेषः संस्कृते य इयतीमभिवचि जनयतीति।

विष्णुदत्त—इसके विशेष माधुर्य " सर्वातिशायिनी (सर्वातिरिका)
माधुरी स्फटिकाच्छा चास्य रचना मामस्यन्तमात्रजयतः।

विष्णुदत्त—देव, क्या तुम यह ""क्या श्रानुवाद में (मूल प्रन्थों का) संस्कृत का श्रमली "सीन्दर्य" कि भाषान्तरेषु शक्यं मूलप्रस्थर चारता स्वरस्थाञ्चतं रिचतुम्। यहाँ "शक्यम्" नपुंसक लिंग एक वचनान्त है। जिस कर्म को यह कह रहा है वह एक नहीं, परन्तु दो हैं—चारता श्रीर स्वरस, जिनमें पहला स्त्रीलिंग श्रीर दूसरा पुंल्लिंग है। तदनुसार यहाँ (नपुं० द्वि०) 'शक्ये' होना चाहिये था। पर जब सामान्य से बात प्रारम्भ की जाय, किसी विशेष पदार्थ का मन में ध्यान न हो, तो 'शक्य' शब्द का नपुं० एकवचन में प्रयोग निद्रोंष माना जाता है, पीछे श्रमेचानुसार जिस किसी लिंग व वचन में 'कर्म' रख दिया जाता है। इस पर वामन का सूत्र है—"शक्यिमित रूपं कर्मामिधाया विलिङ्गवचनस्याप सामान्योपकमात्।" इसके कतिपय उदाहरसा दिये जाते हैं—

नृशंसेनातिलुब्धेन शक्यं पालियतुं प्रजाः ( महा० भा० शा० प० )
निह देहवता शक्यं त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः ( गीता )
शक्यमिक्षिलिभिः पातुं वाताः केतकगन्धिनः ( रामायण ),
शक्यं हि श्वमांद्यदिभिरिष जुन् प्रतिहन्तुम् ( महाभाष्य ),
शक्यंमरिवन्दसुरिभः " शाक्यालिक्षितुं पवनः ( शाकुन्तल),

विष्णु ०——तो देव, क्या तुम्हारे विचार में "" कि मन्यसे देव, शोभेतापि संस्कृतानभिज्ञता हिन्दोरिति ? विष्णु ०——पूर्वो तथा पश्चिमी विद्वानों के अनुसार 'हिन्दु हो और संस्कृत से "" हिन्दु संस्कृतानभिज्ञ श्चेति विप्रतिषिद्धम् इति प्रतीच्या श्चपि विद्वांसः, किमुत प्राच्याः ?

## अभ्यास---३०

# (बैध और रोगी)

राम--प्रिय श्याम, तुम्हारा चेहरा पीला क्यों पड़ा है ?
श्याम--मित्र, मुक्ते पुराना अजीर्य रोग है ।
राम--कृपया सुक्ते यह बताइये कि यह कैसे प्रारम्भ हुआ ?
श्याम--मेरे विचार में यह चिर तक बैठने की आदत से हुआ है ।
राम--तो क्या तुमने इससे खुटकारा पाने का कोई उपाय नहीं
किया ?

श्याम—मैंने कई एक डाक्टरों से परामर्श किया श्रीर देर तक उनका उपचार करता रहा, परन्तु कोई परिवर्तन नहीं हुन्ना।

राम-तुम्हें इन डाक्टरों के पास जाने की किसने सलाह दी थी है वे लुटेरे हैं। वे तो विदेशी दवाइयों की विकी करने के साधन मात्र हैं एवं वे श्रीषधों से रोगी के शरीर एवं पेट को भर देते हैं।

श्याम — प्रिय मित्र, मेरा भी ठीक यही विचार । क्रपया मुक्ते बतार्ये कि श्रव मुक्ते क्या करना चाहिये ।

राम — तुम स्वयं स्वास्थ्य के प्रारम्भिक्ष नियमों को पढ़ सकते हो श्रौर उन नियमों का पालन करो। संत्तेष में में तुम्हें नियमित रूप से प्रातः भ्रमण, थोड़ा सा व्यायाम, हल्का भोजन, जिसमें फल प्रधान हो श्रौर पूरी नींद की सलाह दे सकता हूँ।

१---१ किमिति विवर्ण ते वदनम्। २---२ चिरोपवेशितया, चिरासन-तया। ३---उपाय, श्रौपयिक, प्रतिकार---पुँ०। किया स्त्री०। ३---३ इदानीं कि मे कृत्यमित्यनुशाधि माम्। ४--प्रथमानुष्ठेया नियमाः। ५--५ फल-भूयिष्ठ (श्राहारः)।

र्थाम — मैं निश्चय ही तुम्हारी खलाह मानूँगा। इस समयोग्वित' उपदेश के लिये' मैं श्रापको धन्यवाद देता हुँ।

संकेत—श्याम—मित्र, मुक्ते पुराना अजीर्ध रोग है ""कालिकेनाजीर्योन बाध्येऽहम्। राम—तो क्या तुमने इससे छुटकारा पाने का कोई ""
न खद्ध नैरुन्यलाभाय कश्चिदुपक्रमः कृतः १ श्याम—मैंने कई एक
प्रसिद्ध डाक्टरों से परामर्श "" अहं वैद्यवरेभ्योऽपृच्छुम्, चिरं च
तैरुपचिरतोऽभवम्, परं न विशेषः किश्चिद्दभूत्। यहाँ "वैद्यवरेभ्यः" पद्धम्यन्त
है। प्रच्छ आदि अन्य धातु केवल विकल्य से द्विकर्मक हैं, पर यहाँ द्विकर्मक
के रूप में प्रच्छ का प्रयोग नहीं किया गया।

## श्रभ्यास---३१

( ग्राम्य-जीवन तथा नागरिक-जीवन )

हरि—ग्राम्य-जीवन व नागरिक-जीवन इन दोनों में से तुम किसे पसन्द करते हो !

मदन-मैं तो नागरिक-जीवन को सदा ही अच्छा समभता हूं।

हरि—क्या नागरिक जीवन में वास्तव में कोई चाही जाने वाली बात है ? मदन—प्रिय मित्र, मुक्ते चमा करो। तुम तो श्रनजान श्रादमी की तरह बातें करते हो!

इरि-कृपया मुमे इस विषय में ठीक-ठीक समभाएँ।

मदन—मित्र हरि, नागरिक जीवन के इतने सुल हैं कि उनका वर्णन करना कित है। नगरों में शिद्धा से सम्बन्ध रखने वाली बड़ी २ संस्थाएँ हैं। इसके अतिरिक्त पुस्तकालय, अजायबधर, चिड़ियाधर, विद्या सम्बन्धी सभाएँ, राजनैतिक मएडल, विनोदसमाज आदि भी वहाँ होते हैं। इन सबसे मानसिक विकास होता है।

हरि--यह ठीक है, हमें उपयु क साधन ग्रामों में नहीं मिल सकते। परन्तु शिय मित्र, क्या तुम विश्वास कर सकते हो कि ये सब साधन स्वयं ही जीवन को अञ्जा बनाते हैं।

१--१ सामयिकस्यास्यानुशासनस्य कृते (काल्याया अस्या अनुशास्टेः कारणात्)।

मंदन—निश्चय से ये साधन इमारी बुद्धि के विकास में सहायक होते हैं स्रोर मानसिक भूख के दुःख से बचाते हैं।

हरि--तो क्या मदन तुम यही समऋते हो कि मनुष्य केवल मात्र बुद्युप-जीवी प्राची है।

मदन--मैंने तो यह कभी नहीं कहा।

हरि—तो फिर तुम नगरों में इन साधनों के होने के विषय में इतना जोर क्यों देते हो ? तुम्हें मालूम होना चाहिये कि जीवन के दूसरे श्रङ्ग भी हैं जो वरावर गौरव रखते हैं श्रौर जिनकी पुष्टि के लिये विशेष वातावरण की श्राव-श्यकता होती है।

मदन-हाँ, यह ठीक है। पर तुम्हारा इससे क्या ऋभिप्राय है ? हरि-मेरे विचार में स्वास्थ्य, सदाचार, प्रकृति-निरीच्णादि जीवन के अन्यान्य ऋङ्गों के लिये नगरों में कोई वायुमण्डल नहीं।

मदन--में यह मानने के लिये तैयार नहीं।

हरि-- द्रम मानो या न मानो, पर रमरण रहे कि गाँव ही ऐसे स्थान हैं जो जीवन को स्वस्थ बनाते हैं। गाँवों में गाहियों के संचार से उड़ने वाली धूल नहीं होती, वहाँ भीड़-भाड़ नहीं होती। सूर्य की श्रमृत-भरी किरणें प्रामीणों के घरों में प्रवेश कर उन्हें जगमगा देती हैं। फिर यह गाँवों का ही श्रेय है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का वास होता है श्रोर सदाचार उत्तरों कर बढ़ता है। इसी प्रकार ग्रामीणों को ही प्रकृति-निरीक्ण का पर्याप्त समय मिलता है।

मदन--परन्तु गाँवों में जीवन को सरस व रम्य बनाने के साधनों की कभी है। ग्राम्य-जीवन नीरस एवं कठोर है।

हरि—-इस प्रकार की चटक-सटक से जीवन ऋस्वाभाविक तथा ऋाचार-हीन हो जाता है। गाँव का सरल, तरोमय तथा कर्मशील जीवन सदा ही तुम्हारा पाँव नेकी के रास्ते पर जमाए रखेगा।

संकेत—मदन—नागरिक' जीवन के इतने सुख हैं कि ...........संख्या-तिगामीनि खलु नगरवाससुखानि।

१—जीवन, जीवित का संस्कृत में 'प्राण' श्रथं है। जहाँ हम संस्कृत में 'प्राणः' बालते हैं वहीं जीवन, जीवित का प्रयोग कर सकते हैं। प्रकृत में जीवन से बास उपलक्तित है। नागर, नागरक, नागरिक, पौर—पुँ ।

मदन-मित्र, मुके समा करो तुम तो.......मित्र! मर्घय माम्, श्रासंवि• दान इव वदसीति वक्तव्यं मवति ।

मदन-निश्चय से ही ये साधन हमारी बुद्धि के वि '''''' नृतमेतेऽर्थी बुद्धिविकासेऽङ्गभावं यान्ति सुधा मनोऽवसादं च वारयन्ति ।

हरि—मेरे विचार में स्वास्थ्य, सदाचार, प्रकृति निरीच्या """ श्रयं मेऽमिसन्धः, नगरे जीविताङ्गान्तरेषु सुस्थता-सौशील्य—सर्गदर्शनादिभ्यः साध्वी नास्त्यवस्थितिः। यहाँ 'साधु' शब्द हित का पर्याय वाचक है। इसमें तत्र साधुः (४।४।६८०) की दृत्ति प्रमाण है।

मदन-में यह मानने फे लिये नेदमनुमतम् मम (नेदं प्रतिपद्ये,

हरि--फिर यह गाँवों का ही श्रेय है कि सदाचार जिसके आधार पर""
..... अन्यच्च प्रामा एव स्वस्थे शरीरे स्वस्थं मनी जनयन्ति, सदाचारबृद्धये च कल्पन्ते।

हरि-गाँव का सरल तपोमय तथा कर्मशील जीवन "" अकृतिकां तपोमयीं कियावतीं च ग्रामेषु लोकयात्रामनुभवंस्त्वं शश्वत् सन्मार्गमिनिवे-च्यसे (सत्यथ एव पदमर्पयिष्यसि )।

## अभ्यास---३२

# (समय का सदुपयोग)

लित-मित्र शान्त, मैं तुम्हें चदा पुस्तकों में लीन ही देखता हूँ। क्या तुम्हें त्र्यासपास के लोक-इत्तान्त का भी तनिक ध्यान है १

शान्त-प्रिय लिलत, मैं बहुत अधिक नहीं पढ़ता और जैसा कि तुम ख्याल करते हो लोक बृत्तान्त से अनिभन्न भी नहीं हैं।

लित-परन्तु मैं तुम्हें मनमौज करती हुई भित्र-मएडली के साथ इधर-उधर घूमते हुए कभी नहीं देखता । प्रत्युत में तुम्हें स्कूल के समय के बाद घर में ही कार्यव्यय (संलग्न) पाता हूं।

शान्त—मित्र, लिलत मुक्ते बिना किसी उद्देश्य के इधर-उधर धूमने में कोई प्रसन्नता नहीं। मैं समय का मोल जानता हूं। मैं ऋध्यापको द्वारा निर्दिष्ट किये गये कार्य को नियमित रूप से करता हूँ। और साधारण ज्ञान के लिये कुछ पुस्तकें भी पढ़ता हूं। इस प्रकार मैं अपने समय का सदुपयीग करता हूं। तुम अपना समय किस प्रकार विताते हो?

लित-मुक्ते कोई कष्ट मालूम नहीं होता। स्क्ल से तो मैं कभी ही घर सीधा त्राता हूँ। मैं अपने हँसमुख मित्रों से जा मिलता हूं, और फिर इम घूमते-फिरते रहते हैं। इम होटल में जा खाना खाते हैं, कुछ काल तक ताश खेलते हैं। और फिर गण्यें हाँकते हैं। इस प्रकार इस अपने समय का सदुपयोग करते हैं।

शान्त - शिय ललित, तुम अपने समय की व्यर्थ ही खो रहे हो। तुम्हें बाद में इस पर पछताना पड़ेगा।

लित-मुक्ते ग्राने वाले दिनों की कुछ परवाह नहीं, मैं तो वर्तमान-काल में ग्रामोद प्रमोद करने में विश्वास रखता हूँ। यथार्थ में जहाँ मैं जीवन का ग्रानन्द लेता हूँ, वहाँ तुम केवल लोहार की घौंकनी की तरह साँस ही लेते ही।

शान्त —परन्तु तुम इस यात को भूल जाते हो कि तुम केवल शाक-पात की तरह शरीर वृद्धि कर रहे हो, तुम अपने आपको किस प्रकार पशुओं से भिन्न दिखा सकते हो ?

लित-(क्रोध के साय) मैंने तुम जैसे बीसियों छात्र देखे हैं। ऐसे लोग अपनी शक्ति का नाश करके लोक-व्यवहार में प्रवेश करते हैं। सुक्ते पूर्ण विश्वास है कि मैं अपने जीवन काल में सफलता प्राप्त कर सकता हूं।

शान्त—ग्रन्छा मित्र, तुम्हें यदि ऐसे सफलता प्राप्त हो सके तो मुक्ते कोई दुःख न होगा।

संकेत—लिलत—मित्र शान्त! में तुम्हें पुस्तकों में लीन.....श्रहं त्वां नित्यं पुस्तकपाठवयग्रं पश्यामि, श्राप लोकवृत्तान्तानामितः हियतानां मात्रयाप्यभिज्ञोऽिस शान्त—मुभे विना किसी उद्देश्य के इघर उघर .......
अन्धिकः पिकिमो (श्रकारणाटाट्या वृथाट्या, वृथाटनम्) न मे विनोदाय। लिलत—स्कूल से तो में कभी ही घर .....पाठालयात् कदाचिदेवाहं तत्कालं ग्रहमागच्छामि, विनोदीनि ग्रहासीनि तु मे मित्राणि संगच्छामि शंगत्य चोचलामः। लिलत-मुभे श्राने वाले दिनों का .....न मे समादर

चित्रत-मेंने तुम जैसे बीसियों छात्र देखे हैं ..... हष्टं मयाऽनेका विशत-यस्त्वद्विधानां छात्राणां पाठालयलन्वपुरस्काराणां कृतेऽतिमात्रं सीदन्ति, चीण-शक्तयश्च सत्यो लोकव्यबहारं प्रविशन्तीति ।

## अभ्यास-३३

(स्वामी ग्रौर सेवक)

स्वामी—कहाँ से आये हो ? सेवक—जिला होशियारपुर से। स्वामी—आगे कहीं नौकरी की ?

सेवक — जी हों, श्रापके पड़ोसी श्री रामदेवजी के यहाँ चार बरस काम किया है, श्राप उनसे मेरे विषय में पूछताछ कर सकते हैं।

स्वामी-ता उनके यहाँ से क्यों नौकरी छोड़ दी ?

सेवक-मेरे किसी निकट सम्बन्धी की शादी थी श्रीर ऐसे श्रवसर पर मेरा उसमें सम्मिलित होना श्रावश्यक था। मैंने पन्द्रह दिन की छुट्टी ली, पर घर जाकर मेरा महीने से पहले श्राना न बना। इसी वीच में उन्होंने किसी श्रीर नीकर का प्रवन्ध कर लिया।

स्वामी-क्या कुछ काम करना जानते हो ?

सेवक--श्रीमन्, घर के सब काम कर सकता हूं। भोजन पका सकता हूँ, ऐसी स्वादिष्ट भाजियाँ बनाता हूँ, कि आप प्रसन्न हो जायँगे।

स्वामी-क्या बाजार से हर किस्म का सौदा मोल ले सकते हो ?

सेवक—सच जानिये दुकानदार बहुत चालाक होते हैं, पर में तो उनका भी गुरु हूँ। पूरा तील लेता हूँ और फिर मोल देता हूँ। यदि हो सका तो खोटा रुपया भी जह आता हूं।

स्वामी—तुम तो चलते पुरजे मालूम होते हो, कहीं हमारे साथ भी हथकएडे न खेलना।

सेवक—जी नहीं, मैं चालाकी उसी के साथ करता हूं जो मेरे साथ चालाकी करता है, नहीं तो मेरे जैसा सीघा साधा व्यक्ति आपको हूँ ढ़ने से भी नहीं मिलेगा। संकेत—सेवक—पर घर जाकर मेरा महीने से पूर्व ........परं गृहं गत्वाऽहं मासात् पूर्व प्रत्यावर्तितुं नापारयम्।

सेवक—भोजन पका सकता हूँ ऐसी स्वादिष्ट माजियाँ भाजनं साधितं चुमः, शाकांश्च तथा स्वादृत् (सुरसान्) साध्यामि, यथा भवतः परितोषोऽवश्यं भावी। सेवक— सच जानिये दुकानदार बहुत चालाक आपिका श्चतिधूर्ता भवनित, परमहं तेषामिष गुकः । वस्त्नां पूर्णं प्रमाणं रह्यामि, तदनु तनुल्यं मूल्यं परिददामि । यदि संभवः स्यात् (स्रति संभवे) कृतिकां मुद्रामिष तेभ्यः समर्पयामि । स्वामी—तुम तो चलते पुरजे माल्म भाजनं तु धूर्त्तं एव प्रतिभासि, माऽस्मानिष प्रतारयः (मा नोऽतिसन्धाः)।

### अभ्यास---३४

# ( प्राहक ग्रौर दुकानदार )

दुकानदार—क्यों साहिब, क्या चाहिये ? माहक—कुक्ष फल । सेव कैसे दिये हैं !

दुका० — तीन रुपये सेर। जितने चाहिये चुन लो या मुक्ते कही में चुन दूँ १

माहक—म्यच्छा, तीन सेर सेव चुनकर तोल दो, परन्तु देखना मेरे विश्वास से म्रानुचित लाभ न उठाना। गन्दे, सड़े या कब्चे सेव न दकेल देना।

दुका • — क्या यह भी संभव है ? आप स्वयं देख लेंगे कि कैसे अच्छे सेव मेंने आपको दिये हैं। यदि फिर भी पसन्द न आएँ तो अपने पैसे वापिस ले जा सकते हैं।

माइक-यम्बई के केले कैसे दिये हैं ? दुका०-भीमन ! एक इपये दर्जन ।

माहक — तीन दर्जन केले दे दो। देखना कहीं कोई सड़ा गला केला न दे देना। दुका॰—श्रीमन् , श्राप तो मुफे वार-वार शर्मिन्दा करते हैं। क्या श्राज श्रापने किसी को निमन्त्रण दिया ?

आहक — हाँ, आज मैंने कुछ मित्रों और सम्बन्धियों को निरञ्जीव रमेश की वर्ष-गाँठ के दिन पर बुला भेजा।

दुका॰ —यह लीजिये तीन दर्जन केले। सारे वारह रुपये हुए। कहो तो पैसे स्त्रापके हिसाब में डाल दूँ।

म्राहक — नहीं, नहीं, वह सर्वथा भिन्न हिसाय है। यह लो पन्द्रह रूपये-पाँच पाँच के तीन नोट। याकी तीन रुपये दे दो।

दुका॰—सर्वरे-सर्वरे नोट कौन तोड़ेगा। अभी आप ने तो बोहनी कराई है।

माहक--श्रपनी तिजीरी तो देखो, कोई दो चार राये निकल ही आयेंगे। दुका०--(तिजोरी देखकर) लीजिए, आपका तो काम यन गया, और आहकों से तो मैं निपट लूँगा।

संकेत--ग्राहक-सेव कैसे दिये हैं १ आजाताफलानि केनावेंग्र विकीयन्ते। ग्राहक-गन्दे, सड़े या कच्चे सेव न ढकेल देना दूषितानि प्तिगन्धीनि (पूनानि) ग्रामानि च फलानि मा स्म दाः।

दुका ० — यदि फिर भी पसन्द न आये तो पैसे — न चेदभिनन्दनीयानि स्युः, मूल्यं प्रतिगृह्यताम् । आहक — बम्बई के केले कैसे दिये हैं — सम्बापुरी कदलीफलानि कथं विकोयन्ते १ दुका — श्रीमन्, एक रूपये दर्जन — श्रीमन्, एक रूपये दर्जन — श्रीमन्, रूप्यकेश्व द्वादशकम् । आहक — हाँ, श्राज मैंने कुछ मित्रों श्रीर सम्बन्धियों को — अस्तु, अद्य मया केचित्सुद्धदो ज्ञातयश्चायुष्मतो रमेशस्य वर्षप्रन्थिपुएयादे निमन्त्रिताः।

## ख्रभ्यास—३५ (कथायें या कथांश)

अन्त में वह फाँसी पर चढ़ा दिया गया और लाश फड़कने लगी। इतने में लोगों ने देखा कि एकदम आदमी घोड़ा कड़कड़ाता हुआ सपट दौड़ाता हुआ सामने से आ रहा है। दम के दम में जेलखाने में दाखिल होकर उसने कहा कि अभी रोको, फाँसी न देना'। और वहाँ लाश तड़फड़ा रही थी। मनुष्य के मन की भी विचित्र दशा है, घड़ी में माशा घड़ी में तोला। अभी दो दिन ही हुए कि शहर भर इस कातिल के लहू का प्यासा था। किसी ने दाँतों से बोटियोँ नोची, किसी ने काट खाया, किसी ने इस जोर से जुटकी' ली कि उसका रक्ष पीला हो गया। सब प्रार्थना करते थे कि इसको ऐसा दराड मिले कि इसकी बोटियाँ उड़ाई जायँ। इसको चील और कीवे खायें, गाड़ दिया जाय। आज लाश का फड़कना देखकर बहुतों की आँखों में ऑस आ गयें। तो कारण क्या ? उस समय उसकी विवश अवस्था को देखकर उसका दोष, उसका पाप और उसका अपराध कुछ याद नहीं आता था।

संकेत — अन्त में "" फड़कने लगी = अन्ते स उद्घध्य व्यापादितः।
मृतश्चास्य कायो व्यचेष्टत (व्यवर्तत )। मनुष्य के मन की "" तोला =
विचित्रा हि चिचवृत्तयो नृगाम्। च्यो रोषः, च्यो तोषः। किसी ने दाँतों से बोटियाँ
नोचीं = एको दन्तैः शरीरमांसशकलान्युदलुखत्।

### अभ्यास-३६

लाला चमनलाल का खर्च श्राय से श्रिधिक था, इसिलये प्रायः उदास रहा करते थे। उनकी स्त्रीं की हथेली में छेद था। पानी की माँति खर्च करती थीं । लाला चमनलाल बहुत मितव्यथी थे। उनका खर्च बीस रुपये से श्रिधिक न था। परन्तु उसकी स्त्री बड़े घर की बेटी थी, मलमली सलीपर, रेशमी साड़ी (कौशेयम्, कौशेयी शाटिका) पहनती, रुपये का घी दूसरे ही दिन खर्च कर देती। दो तीन भाकियों के विना रोटी का प्रास उसके कराट से नीचे न उत्तरता था श्रीर रोटी खाकर जब तक वह फल न खा लेती, तब

१—१ विलम्बयोद्बन्धनम् । २--२ त्वचमस्यागृह्णात् । ३--श्रिक्षि उदशुणी श्रभूताम् । ४--चिन्ताङ्कलः । ५--५ गृहिणी च व्ययेऽतिमात्रमुक्तिः हस्ता पानीयवद् विन्ययुङ्कार्थम् ।

तक भोजन हजम'न होता था। यही नहीं दस पन्द्रह रुपये मासिक लेख-फीतों में उड़ जाते थे। दोपहर के समय ग्राड़ोस-पड़ोस की स्त्रियों उसके पास ग्राडेंडतीं, तो उनके लिये मिठाई मँगवाई जाती। लाला चमनलाल यह देखते तो बहुत कुढ़तें। प्रायः स्त्री को समस्ताया करते, 'देखो यह चाल श्राच्छी नहीं है। रुपया पैसा लहू-पसीना एक करके मिलता है। सोच-समस्कर खर्च करो।'

कन्यायें हैं, वे नीम के पेड़ की भांति बढ़ रही हैं। उनके ब्याह के लिये अभी से बचाना आरम्भ करोगी तो समय पर पूरा पड़ेगा। नहीं तो भाई-चारे में नाक कट जायगी। इस तरह धन का उड़ाना धनाट्य लोगों को शोभा देता है। इससे उनकी मान-प्रतिष्ठा को चार चाँद लग जाते हैं। परन्तु निर्धनों के लिये इस प्रकार व्यर्थ खर्च करना हलाहल विष के समान है। उनकी भलाई इसी में है कि फूँक फूँक कर पांव धरें। सहेलियों से मिलो, उनसे बरतो, उजले बस्न पहनो, मनाहो नहीं, परन्तु रुपये को रुपया समम कर खर्च करो। दिखाने के लिये सारी आयु का मुख गिरवी म रख दो।

संकेत—हपये का घी दिती इस्प्यककीतं धृतमन्येद्युरेव सर्वमुपायुङ्क । दो तीन भाजियों उत्तरता था इदित्रा भाजीरन्तरेग न
सा कवलमि ग्रसितुमरोचयत् । स्पया—पैसा अवस्थतां (लाववं) यास्यित ।
स्पायते । नहीं तो भाई चारे = बन्धुतायां वक्तस्यतां (लाववं) यास्यिति ।
इससे उनकी मान इतेन बाढं तायते तद्यशः (उपचीयतेतमां तन्मानः)।
सहेलियों से मिला मनाही नहीं = कामं युक्यस्य सलीभिः संव्यवहरस्व च, समुज्ज्वलं वा नैपथ्यं कुष । नाहं वारयामि । दिखावे के लिये विभवप्रदिदर्शयिवया त्यायुभीवयेगा सुखेन मा स्मात्मानं विना करोः।

## अभ्यास--३७

(क) मेंने जूता उतार' दिया श्रीर शनै:-शनै: श्रागे बढ़ा । वर्कशाप की नौकरी ने मशीनों के खोलने-खालने का ढँग खिखा दिया था। वह इस समय खूत काम श्राया, श्रेंधेरे में दिये से श्रिधिक काम दिया। मैंने जेव से एक

१--नानीर्यत । २--अखिदात, खेदमभाता । ३ -निम्न, पित्तुमर्द, पवनेष्ट-पुँ।४--सम्बङ् निर्वद्यति । ५--५ अतिश्वितो विचसमुत्सर्गः । ६--अव-मुन् । ७--कर्मान्तः, आवेशनम्, शिल्पिशाला ।

हियार निकाला और ताला तोड़कर ग्रलमारी खोली। उस समय मेरा कले जा जोर-जोर से धड़क रहा था। एकाएक ग्राशा का चमकता हुग्रा मुख दिखाई दिया। पाप के चृद्धों में सफलता का फल लग गया था। मैंने नोटों का पुलिन्दा उठाया और कमरे से निकल कर ऐसा भागा, जैसे कोई पिस्तील लेकर मारने को पीछे दौड़ रहा है। परन्तु ग्रभी मकान की चारदीवारी से बाहर हुग्रा ही या कि उसने मुक्ते दौड़ते हुए देखा, तो कड़क कर कहा— ''कौन है !'' मेरा लहू सूखें गया। कुछ उत्तर न स्मा। हाथ पाँव फूल गये। गिरफ्तारी के बिचार ने मुँह यन्द कर दिया। मेरे चुप रहने से मालिक मकान की ग्रीर भी सन्देह हुग्रा ग्रीर वह जरा तेज होकर बोला— ''तू कौन है !''

संकेत — श्रॅंथेरे में ""काम दिया = तमि प्रदीपादिष भूय उपाकरीत्। एकाएक श्राशा का चमकता" "सपद्यवास्फुरव्यवाशामरीचिः। कुछ उत्तर" नोत्तरं किमिष प्रत्यभानमाम्। मुँह बन्द कर दिया = मुखम-मुद्रयत्।

(ख) कोई आदी चोर होता, तो भाग निकलता, बचने के लिये वार करता और नहीं तो बहाना ही बनाता। पर यहाँ तो पहली ही चोरी थी, फांछ लिये गये। हाथ उठाने का किएका साहस था, वहाँ तो अपने ही पाँव कांप रहे थे और भूठ बोलना सहज नहीं। इसके लिये अभ्यास की आव- श्यकता है। में अब भी उत्तर न दे सका। मालिक ने मेरी गर्दन नापी , और पक्क कर उसी कमरे में वापिए ले गया। मेरे हाथों में पुलिन्दा देखकर आग व्यूला हो गया । सहसा उसकी हिष्ट अलमारी की ओर गई। जलती आग पर जैसे किसी ने तेल डाल दिया। नोटों का पुलिन्दा मुक्त छीन मेरे हाथ पांच बांधे और मार मार मेरी वह दुर्गति बनाई कि क्या कहूँ। अधमुआ कर एक कोने में डाल दिया। दूसरे दिन मुकदमा पेश हुआ । मैंने आरम्भ में ही अपराध स्वीकार कर लिया। दो बरस कारावास

१—उदग्रह्माम्। २—ऋशुपनमे शोखितम्। २—चौर, तस्कर—पुँ०। यहाँ चौर स्त्रीर तस्कर शब्दों में 'ताच्छाल्य' में प्रत्यय हुए हैं। जिसका चोरी करने का स्वभाव नहीं पर कभी-कभी चोरी कर वैठता है उसे 'चोर' कहते हैं। ४—४ करठेऽप्रहीन्माम्। ५—५ कोपाटोपभयङ्करः। ६—६ ऋपरेशु-व्यवहारः प्रास्त्यत।

का दण्ड हुआ। परन्तु मेरे लिये वह दण्ड मृत्यु से कम न था। मेरी स्त्री श्रीर बचे का क्या होगा ? जब यह विचार आता तो जिगर पर आता चल जाता। वहाँ ऐसे कैदियों की कमी न थी जो दिन रात आनन्द से तानें लगाते रहते थे। वे हँस हँस कर कहा करते थे, हम तो ससुराल आये हुए हैं। अपस्परों की गालियाँ उनके लिये माँ के दूध के समान थीं। मेरे लिये उनका संगीत असहा था। उनकी बातचीत मुक्ते विष' में बुक्ते हुए वाखों के समान चुमती थीं। मुक्ते उनकी आँखें देखकर बुलार चढ़ जाता था। ऐसा प्रतीत होता था, जैसे मुक्ते खा ही जाएँगे, चिहिया बाजों में कसी थी।

संकेत—हाथ उठाने का ""कांप रहे थे = आस्तां तावदवगुरणसाहसं मम तु पाणिपादमपि प्राकम्पत । मेरी स्त्री और बच्चे का ""मम पत्नी पुत्रकश्च कथं वर्तिच्येते इति चिन्ताशस्त्र्या कृत्तिस्व मे चेतः ।

## अभ्यास---३८

बहुत मनुष्य पूट<sup>3</sup> पूटकर रोते थे<sup>3</sup> श्रीर श्रपने दिल से इच्छा करते थे कि जहाज है ह्यने से बच जाय । परन्तु कई धूर्त इस दुःख को देखकर खिल दे रहे थे कि प्रातःकाल मुंह श्रॉधेरे गहरे हैं, खून पदार्थ मिलेगा। यह दुष्ट पापी कठोरचित्त प्रसन्नता में तालियाँ बजाते थे, जामें में पूले नहीं समाते थे श्रीर परस्पर इस प्रकार गर्पे उड़ाते थे।

एक--वस अब जहाज के डूबने में क्या शेष है ?

दूसरा-श्रजी पौ बारह हैं।

तीसरा-तड़के ही से लैस होकर आ डटूँगा।

चौबा—दस' बारह वर्ष हुए', एक फरांसीसी जहाज इसी स्थान पर झूबा था। कई सौ श्रादिमयों की जानें गई। परन्तु यारों की खूब हिएडियाँ चढीं। एक सन्दूक बहता हुआ इधर आ निकला। उसमें अबाहरात मरे थें।

हम तीनों भाइयों ने बड़े यत्न से निकाला। परन्तु श्राधा तो छिन गया, श्राधा हमारे हाथ चढ़ा।

पाञ्चतां — त्रारे हम जानते हैं, जहाज वच जायगा। श्रफ्सोस !
छठां — क्या मजाल ! क्या शक्ति ! वह देखो चक्कर खाया।
सातवां — (मंछों पर ताव देकर) प्रातः भाग्य की परीद्धा करेंगे।
संकेत — प्रातः काल मुंह श्रुत्वेरे गहरे हैं "" मिलेगा = श्रद्ध प्रातस्तरामेवोदेष्यत्ययः ! प्रभ्तार्थलिंध भिवत्रीमुत्पश्यामि । वस जहाज हूवने
""इदानीं पोतो न न भंशोन्मुखा। श्रजी पौ बारह हैं = नन्ववष्टध्धा
(श्रासन्ना) लिब्धवेला (प्राप्तो लाभप्रस्तावः)। परन्तु यारों की खूवः ""
परमहमां स्वदश्रमुपभोग्यमुषानमत्। क्या मजाल "नैतन्छक्यम् (इदमसंभिव)।

### अभ्यास-३६

तुमको सदा स्याल करना चाहिये कि घर के कामों में कौन सा काम तुम्हारे करने योग्य है। निःसन्देह यदि छोटे बहन-भाई रोते हैं तुम' उनको सँभाल सकती हो' जिससे माता को कष्ट न दें। मुंह धुलाना, उनके खाने पीने की खबर रखना, वस्त्र पहराना, यह सब कार्य यदि तुम चाहे तो कर सकती हो, किन्तु यदि तुम श्रपने भाई' बहन से लड़ो' श्रीर हठ' करो' तब तुम श्रपना मान गँवाती हो श्रीर माता-पिता को कष्ट देती हो। वह घर का धन्धा करें श्रथवा तुम्हारे मुकदमों का निपटारा करें!

घर में जो भोजन पकता है उसकी इसी प्रयोजन से नहीं देखना चाहिये कि कब' भोजन तैयार होगा' और कब मिलेगा। घर में जो कुत्ता बिल्ली तथा अन्यान्य पशु पले हैं वे यदि पेट भरने की आशा से खाने की राह देखें, तब कुछ बात नहीं, परन्तु तुमको प्रत्येक बात में ध्यान देना चाहिये कि साग-भाजी किस प्रकार भूनी जाती है, नमक किस प्रकार अन्दाज से डालते हैं। यदि प्रत्येक भोजन को ध्यानपूर्वक देखा करो तब निश्चय है कि थोड़े ही दिनों में तुम पकाना सीख जाओगी और तुमको वह कला आ जायगी जो दुनियां की सभी कलाओं से अधिक आवश्यक है।

१---१ तानवेच्चितुमईसि । २---२ आतृभिः स्वस्भिश्च कलहायेथाः । १---३ ग्राभिनिविशेथाश्च । ४----ग्रहतन्त्रम् । १ - ५ कदा रात्स्यति (दिवादि) (रत्स्यति, रिधव्यति) भोजनम् ।

#### अभ्यास-४०

श्रीम में रहने वालों को तुमने देखा होगा, प्रायः ऊँचें कद' सुर्ख रंग श्रीर व्यायामी शरीर के होते हैं, उनके विपरीत नगर के पुरुष छोटें कद के श्रीर कमजोर होते हैं, श्रीर रोगों की शिकायत बहुधा सुनी जाती है। इसका कारण यह है कि प्रथम तो प्राम के रहने वालों के कार्य ऐसे होते हैं कि उनमें व्यायाम खूब होता है। दूसरे इनको हर समय ताजा वायु खाने को मिलती है। नगरों श्रीर कस्वों में, क्योंकि जनता की श्रीकितता होती है, वायु प्रायः श्रशुद्ध हो जाती है, श्रतः शहर में रहकर यदि यह चाहते हो कि ग्राम-वासियों की तरह स्वस्थ रहो तो प्रातः श्रीर सायं सड़कों या श्रावादी से कुछ दूर घण्टे दो घण्टे फिर श्राया करो। खुले-खुले विशाल मैदानों में फिरोगे, लहलहाते खेत, हरे-हरे बुल श्रीर बहता हुश्रा जल देखोगे तो इसमें तुम्हारा हृदय प्रस्क होगा, तिवयत भी खिली रहेगी। ताजा वायु भी सेवन करने की मिलेगा श्रीर स्वास्थ्य भी बना रहेगा।

संकेत— खुले २ विशाल मैदानों में " प्रश्न होगा = श्राभोगवत्सु प्रकाशेषु निकर्पणेषु यदा परिक्रमिष्यिल, शाद्वलानि चेत्राणि च, हरितः शाखिनश्च (पालाशान्यलाशिनश्च) स्यन्दमाना श्रवश्च द्रच्यित तदा तप्स्यीत (त्रप्स्यति, तर्पिष्यति) तेऽन्तरङ्गम् ।

### अभ्यास---४१

एक न एक समय खेलना भी अवश्य चाहिये। इससे चित्त प्रसन्न रहता है। हाथ पाँच खुलते हैं। शरीर में चुस्ती आती है। देखना! बालक पाठ- शाला से पढ़कर निकलते हैं। मैदान में खेल रहे हैं, क्या खुश हैं, कैसे निश्चिन्त हैं। इनके मुख क्या तरो ताजा हैं। माता-पिता के प्यारे हैं। घर के लाइले हैं, उछुलते हैं, कृदते हैं, दौड़ते हैं। उसे देखां भूमि पर पाँच नहीं लगाता। वह बालक बड़ा चंचल है। यह तो भद्दा है। खूब दौड़ नहीं सकता, फिर भी दौड़ता फिरता है। यह तो गिर पड़ा। क्या हुआ, फिर उठकर दौड़ने लगेगा। वाल्यावस्था बड़ी विचिन्न नेमत है। अच्छा मियां! खेली, कृदो, उछुलो, दौड़ो, परन्तु सातों दिन खेल-कृद के ध्यान में ही न

१-१ महावर्षाणः, प्रांशवः। २-२-शारीरेण व्यायामिनः । ३--३--पृश्नयः कृशाश्च। ४ - वार्त, कल्य, निरामय-वि०।

रहो । जो बालक दिन भर खेल के ध्यान में रहते हैं, वे जब श्रध्यापक के सन्मुख पाठ सुनाने जाते हैं, तो मुख देखते रह जाते हैं। श्रध्यापक श्रमसन्न होता है। माता-पिता स्नेह नहीं करते । विद्या बड़ी सम्पत्ति है। उससे वंचित रहते हैं।

संकेत—हाथ पांव खुलते हैं = करचरणे परिस्पन्द उपजायते (पाणिपादें परिस्पन्दि भवति)। शरीर में चुस्ती आती है = दक्ते देहः। इनके मुख क्या तरो ताजा हैं = अहो प्रमन्न एषां मुखरागः। उसे देखी मूमि पर पांव नहीं लगाता = पश्य, सोऽस्पृशन्तिव मूमि गच्छति। यह चंचल हैं '' महा है = अयं पारिष्लवोऽयं दुःश्लिष्टयपुः। तो मुख देखते रह जाते हैं = गुरुमुखं सम्प्रेचयैवावाचो भवन्ति।

#### अभ्यास--४२

एक घनी युवक ने दो तीन वर्षों में अपनी सारी सम्पत्ति व्यभिचार श्रौर फज़्लखर्ची में वरवाद कर दी, श्रौर श्रत्यन्त दीन हो गया। मूठे मित्र मला ऐसे समय कव काम श्राते हैं। सहानुभृति' की श्रपेता उससे घृणा करने लगे। जब वह श्रिषक दीन हो गया तो श्रपनी भविष्य' के श्रपमान श्रौर मुसीवत का विचार करके' यद्यपि जीवन प्यारा होता है, तथापि उसने जीवन त्याग करने का निश्चय किया श्रीर हृदय में ठान ली कि चलो पहाड़ से श्रपने श्रापको नीचे गिरा दो। साराश श्रात्महत्या का निश्चय करके वह एक पर्वत' के शिखर पर चढ़ गया'। वहाँ से समस्त बस्तियां जो कि एक दिन खास उसी की थीं नजर श्राने लगीं श्रौर उनको देख श्रनन्तर विचार शक्ति ने श्राश्रय दिया। धेर्ये श्रौर हिम्मत ने जो बाजू पकड़े तो जीवन का किनारा नजर श्राने लगा। प्रसन्तता के कारण उछुल पड़ा श्रौर कहने लगा कि में श्रपनी कुल सम्पत्ति फिर लूँगा। यह कहकर नीचे उतर श्राया श्रौर कुछ मजदूरों को कोयला उठाते देखकर स्वयं भी उनका साथी हो गया।

संकेत—एक धनी युवा'''' श्रत्यन्त दीन हो गया = कश्चिद् धनिको युवाऽविकलां स्वां सम्पदं स्वैरितया वृथोत्सर्गेण् चोपायुंक्त, नितरां चोपादास्त । धैर्य श्रीर हिम्मत ने'''''' श्राने लगा = यदा धैर्यमुत्साहश्च तदवलम्बनायाऽभ्तां तदा जीवितरेखामभिमुखीमपश्यत्।

१ — समवेदना — स्त्री० । २ — २ — आयतौ स्वस्यापमानं व्यापदं च मनसिक्तत्य । ३ — ३ — शिखरिशिखरमाध्यत् ।

# श्रभ्यास—४३

रात्रि समात हुई, प्रभात का दृश्य दृष्टिगोचर होने लगा। वारागण, जो रात्रि के अन्धेरे में चमक दमक दिला रहे थे, अपने प्रकाश को फीका देखकर घीरे घीरे लोग हो गये। जैसे चोर प्रभात का प्रकाश होते ही अपने अपने ठिकाने को भागते हैं, ऐसी ही रात्रि की स्याही का रंग उड़ा। पूर्व दिशा में सफेदी प्रकट हुई, मानो प्रेमी सुवह ने प्रेमिका रात्रि के स्याह, विखरे बालों को मुख से समेट लिया और उसका उज्ज्वल मस्तक दीखने लगा। प्रातः की बायु युवकों की तरह अठकेलियाँ करती हुई चली। कोमल कोमल शालाएँ कूमने लगी। पित्र्यों ने चहचहाना आरम्भ किया। उद्यान में गुँचे खिलने लगे, जैसे नींद से कोई नेत्र खोले। नदी मं पतली-पतली लहरें पड़ी और सब लोग अपना-अपना कार्य करने लगे।

संकेत—तारागण जो रात्रि के अन्धेर में ""लोप हो गये = नक्तं तमि रोचिष्णून्युद्ध्नि सम्प्रति मन्द्रस्वीन सन्ति तिरोहितानि (नैशिके तिमिरे विभान्त्यस्ताराः सम्प्रति हतिविषोऽदर्शनं गताः )। मानो प्रेमी सुबह ""समेट लिया = मन्ये प्रियं प्रातः प्रियाया निशाया असितान्पर्याकुलान् मूर्ध-जान्मुखात्प्रतिसमहार्षीत् । प्रातः की वायु "" चली = वैभातिको वायु युंवजनवत् स्विअनम्बात्। जैसे नींद् से कोई नेत्र खोले = यथा सुप्तोत्यितः किश्विमीलिते लीचने समुन्मीलयेत्।

### अभ्यास--४४

प्रातःकाल लाला जी ने ब्राकर दुःखान खोली ही थी कि एक सफेद पोश कोट पतलून डांटे, कालर टाई लगाये ब्रा पहुँचे। कई यान सूती (तान्तव) रेशमी (त्तौम, कौशेय) निकलवाकर कोई साठ (६०) रुपये का कपड़ा खरीद कर एक गँठरी में बँघवाया ब्रोर लाला जी से सी रुपये के नोट की बाकी निकालने के लिये कहा। दुर्भाग्य से लाला जी पेटी की चाबी घर ही मूल श्राये थे। बाबू साहित्र से कहा—श्राप बैठें, में लपक कर मकान से चाबी ले ब्राऊँ। लाला जी को जाने ब्रीर श्राने में कोई पाँच ही मिनट लगे

१—विद्रवन्ति । २—श्यामिका । ३—प्रातर् अञ्यय है, इसका विशेषण नपुंसक लिङ्ग में ही हो सकता है । ४—४ गलवद्धीं चावस्य ।

होंगे। लौटकर देखते हैं तो न गँठरी श्रौर न बाबू साहिब। हमारे शेर ने जो सुनहरा अवश्वर देखा तो गँठरी बगल में दबाई श्रीर चल निकला। किसका माल और कैसे राम। यह जा वह जा दो ही मिनटों में नजर से गुम। श्रव लाला दो थप्पड़ पीटते हैं। श्रव्छी हुई जो सबेरे ही साठ हपये की रकम पर पानी फिर गया। श्रांख भपकी माल गुम वाली बग्त हुई। न मालूम किस मनहूस का मुँह देखा था।

इससे पूछ, उससे पूछ, पर कुछ पता नहीं चला। कमबस्त गाँठरी समेत न मालूम किथर निकल गया। बहुतेरी दौड-धूप की, इधर-उधर ख्रादमी दौड़ाये, पोलिस में रिपोर्ट दी , परन्तु चोर का पता न मिलना था ख्रीर न मिला। ख्रान्त में विवश हो सिर पीट कर बैठ गये।

संकेत— किस का माल श्रीर कैसे राम = कस्य स्वम् (कस्य स्वेऽधिकारः) को वा परमेश्वरः । यह जा वह जा, दो ही मिनटों में नजर से गुम = इतो हश्यमानस्ततो वा हश्यमान एव कलाद्वयेन चत्तुर्विष्यमतिकान्तः । श्रच्छी हुई जो सबेरे ही = श्रहह मिय दुई तं विषेः । श्रहमुंख एव पष्ठे रूपकाणां प्रहाणिरजनि । श्राँख की भूपकी, माल गुम वाली वात हुई = इदं तद् यदुच्यते— निमियिते च विलोचने प्रनष्टश्रार्थः ।

#### अभ्यास---४५

### बापू की महानिर्वाण-यात्रा

उस दिन यमुना-तट पर महानिर्वाण्यात्रा हश्य भी एक अनुठा' हश्य या ! कौन उसे मरण-यात्रा वा श्मशान यात्रा कहेगा'? यात्रियों की आँखों से आँस् उमड़ रहे थे, भक्तों के गले भरे हुए थे, प्रेम रस वरस रहा था और मानव रूप में देवगण फूलों की वर्षा कर रहे थे।

उस वेचारे नादान हत्यारे की श्रोर कहाँ किस का ध्यान जाता था ? मेम के महासागर में द्वेष की उस 'नगएय वृँद का कहीं पता भी नहीं चलता था। लगता है कि उस सन्ध्या को प्रार्थना भूमि पर जीवन सखा मृत्यु को श्रालिङ्गन देने के लिये स्वयं व'पू ने ही यह सब लीला रची होगी। न

१—१ अस्मद्राचां विषयभृतः। २—२ पोटलिका कत्ते कृत्वा। ३—इताशः। ४—रित्तवर्गाय न्यवेदयत्। ५ – अपूर्वं, अभृतपूर्वं—वि०। ६ – व्ययदेद्यति। ७—अज्ञ, अनात्मज्ञ-वि०। ८—सुतुच्छक, कुत्तित, उपेन्य—वि०।

हन्यते हन्यमाने शरीरे—गीता के इस मन्त्र को प्रत्यस् करने वाले महात्मा का भला शस्त्र द्वारा धात कैसा १ मरण कैसा !

मुफे तो ऐसा लगा कि बायू उसी शान्त मुद्रा में श्रन्तरिक्त से मानों हमें श्रपने हाथ के संकेत से सावधान कर रहे हैं श्रीर उनकी मीठी-धीमी श्रावाज रह रह कर हमारे कानों में गूँज रही है— यह कि,

"(लबरदार ! कोध में अन्धे न होना'। दर्गड देना' असल में भगवान का या फिर न्यायी शासन का काम है। मेरे जीवन के उपदेशों पर जोश में आकर पानी न फेर देना। जहर का नाश जहर से नहीं होता, आग आग से नहीं सुजेगी।"

रंकेत—यात्रियों की आँखों से "" हुए थे—यात्रिकासां लोचनाभ्यां प्रावहदस्रधारा, असीदच करुटः प्रस्तानाम्। यहाँ यात्रियों के अनेक होने पर भी 'लोचन' से द्विचन हुआ। इस पर वामन का वचन है 'स्तनादीनां द्वित्वा-विष्ठा जातिः प्रायेगा।' स्वयं वापू ने यह स्थ लीला रची होगी—राष्ट्रपिता स्वयं-मेवेदं प्रयुक्तवान्स्यादिति प्रत्यभान्माम्। उनकी सीठी-धीमी आवाज ""अन्ये न होना—मन्दा मधुराश्च तस्य वाचोऽसकृत् प्रतिध्वनन्तीव श्रवण्यो-रिदं चादिशन्ति प्रतिजाग्रत, क्रोधान्धा मा स्म भवत। मेरे जीवन भर के "यावजीवं कृतान्ममोपदेशान्कोधावेशेन मा स्म मोघतां नेष्ट।

### श्रम्यास-४६

### दरिद्र झाहाया का घर

श्राज से ठीक पैंतीस वर्ष की बात है। नव उचित का उज्ज्वल सन्देश लाने- वाली बीसवीं शताब्दी का शुभागमन हुए श्रमी एक डेढ़ मास हुश्रा था, —हाँ, वह १९०१ ईस्वी की शिवशित्र का प्रातःकाल था, जब कि इटावा के-केवल पाँच छु: घरों के—कदम पुरा नाम के एक ग्रतिसामान्य गाँव में 'कहाँ' कहाँ' की रोदन-ध्विन' से किसी इल बैल विद्दीन किसान के बर की श्रशान्ति—वृद्धि करता हुश्रा एक बलक उत्पन्न हुश्रा। उसे घर केवल इसलिये कह सकते हैं।

क्योंकि उसमें उस किसान का 'विविध' कुटुम्बी जिमि धन हीना' की सत्यता सिद्ध करने वाला' परिवार रहता था। अन्यथा उसकी अवस्या किसी खएडहर' से अधिक अञ्झी न थी'। चारों ओर की दीवारें बरसात के थपेड़े खाकर अत्याचार—पीड़ित किसानों की नाई —कहीं आधी कहीं सारी गिर गई थीं, जिस के द्वारा कुत्ते बिल्ली आदिक जीव जन्तु अपने आखेट के अनुसन्धानार्थ निद्धेन्द्र घर में आ जा सकते थे। मुख्य द्वार पर दो तीन अनगढ़ तस्ते अपनी दृटी टाँगें अडाए हुए किवाड़ों का अभिनय कर रहे थे। भीतरी माग में एक ओर एक फूर की छानी' थी और दूसरी ओर एक अधपटा बरोहा । प्रथम माग टूटे फूटे, अन्न हीन मृत्तिका-पात्रों से, जो आपस में टकरा कर बहुधा अचानक ही कराहने लग जाते थे, भरा हुआ था और दूसरा भाग टूटी खाटों और फटी हुई कथड़ियों का एक असाधारण संग्रहालय था, जिसमें दरिद्र-नारायण के प्रतिनिधि, इस आलीशान घर के निवासी अपने अवकाश की घड़ियाँ विताया करते थे! पशु-धन का अभी तक यहाँ सर्वया अभाव था। हाँ, यदि कभी कहीं से कोई मरी टूटी बिल्लिया इस 'वाग्हन' परिवार में आ जाती थी, तो उसे भी इसी दूसरे माग में आश्रय मिलता था।

संकेत—ग्राज से ठीक पैंतीस वर्ष की बाब है—हतः पूर्णेषु पञ्चित्रशित वस्तरे विवर्ष हुन्तं नाम । नव उन्नतिका मास हुन्ना था—तदा मासो वाऽध्यर्धमासो वाऽभूत्सन्देशमुदात्तमाहरन्त्या विश्याः शताब्द्याः स्वागतायाः । चारों ग्रोर की दीवारें वरसात के मित्र गई थीं—प्रतिदिशं प्राष्ट्रपेये-रासारेराहतानि कुन्द्यानि निर्धृणमुपचिरतानि कृषीवलकुलानीव किच्द्भ्रष्टानि किच्च अष्टकानि । यहाँ 'प्रतिदिशम्' में 'ग्रव्ययीभावे शरत्मभृतिभ्यः' इस सूत्र से टच् समासानत हुन्ना । 'अष्टकानि' में 'ग्रनत्यन्तगती कात्' से कन् प्रत्यय हुन्ना । मुख्य द्वार पर श्रीमनय कर रहे थे स्वाप्त काष्ट्रप्त क्याया इन्तराया क्षित्र कर्याचिद्व क्षाया हुन्ना । हिन्नाणि काष्ट्रप्त काष्ट्रप्त क्षाया न्यनाटयन ।

१ बहुप्रजो निर्ऋतिमानिशति दिरिद्र इति वचनमन्वर्थयन्तुवास। २-२ भग्नावशेषांच विशिष्यते स्म । ३--२ छादन, छदिस्--नपुं०। पाणिनीय लिङ्गानुशासन के अनुसार छदिस् स्नोलिङ्ग है। ४ प्रघण, प्रधाण, अलिन्द--पुं०।

### अभ्यास-४७

#### प्यारे से मिजन की चाह

मनमोहन उस' को देखे हुए कितने दिन हो गये'। वियोग का दुःख सहते सहते निर्जीव सी हो गई, किन्तु पापी प्राण नहीं निकलते। जब तुम्हीं दया नहीं करते तो मृत्यु क्यों करने लगी ? सुनती हूँ, मरने वाले मृत्यु की राह नहीं दीखते, वे स्वयं मृत्यु के पास चले जाते हैं। मैं क्यों नहीं गई ? पता नहीं। इस दुःख से मृत्यु को भली समभ कर में भी जाती हूं। मझिलियों को देखों, जल से बिलग होते ही तड़पने लग जाती हैं। उनकी तड़पन भी साधारया नहीं होती । वे तब तक तहपती रहती हैं जय तक कि प्राया नहीं निकल जाते। यह भी बात नहीं कि तड़प-तड़प कर बहुत लश्बे समय तक जीवन धारण करती हों, कुछ च्ला में उनकी तड़पन इतनी यद जाती है कि वस शान्त हो जाती हैं। जल का तनिक भी वियोग उनसे सहन नहीं हो सकता। 'एक मैं हूँ । तड़पती तो मैं भी हूँ, किन्तु केवल तड़पती भर हूं। मेरी तहपन में उतना वेग नहीं जो दुःख से छुटकारा दिला सके। इतने दिनों से व्यर्थ ही जी रही हूं। तो क्या करूँ ? मृत्यु के पास चली जाऊँ ? श्रात्मइत्या कर लूँ ! नहीं नहीं । श्रात्महत्या महापाप है । पाप-पुराय की तो कोई बात नहीं, आत्मइत्या करने से भिलेगा क्या ? यदि कोई यह विश्वास दिला दे कि ऐसा करने से कन्हैया मिल जायँगे तो आत्महत्या करने में च्राय भर की देर न लगेगी।

संकेत—किन्तु पापी प्राण्" नोकामन्ति हताशाः प्राणाः ( न मुझन्ति मां प्राण्इतकाः, नोपरमति इतजीवितम् )। जब तुम्हीं " क्यो करने लगी—यदा त्वमेव नाम्युपपद्यसे मां तदा कृतान्तः कि न्वम्युपपत्स्यते १ तहपने लग जाती हैं—प्रव्यथिता भवन्ति—कुळ च्यों में " हो जाती हैं कैरिप ख्यों स्तथा प्रकृष्यते तद्व्यथा यथाऽकालहीनमेवोपशाम्यन्ति । इतनों दिनों से " इमानि दिवसानि मोधमेव जीवामि । यहाँ द्वितीया विभक्ति के प्रयोग के लिये विषय प्रवेश में कारक-प्रकरण देखो । इसमें रध्वंश का—इयन्ति वर्षाणि तया सहोप्रमभ्यस्यतीव व्रतमासिधारम् (१३।६७) प्रयोग भी

१—१ श्रद्य गण्यात्रं गतं तस्य दृष्टस्य, (श्रद्याहर्गणो गतस्तस्य दृष्टस्य )। २—२ श्रद्धं त्वन्यादृशी। ३—३ श्रद्धमपि व्यथे, परं व्यथं एव केवलम् ।

प्रमाण है। त्राव त्रात्महत्या करने में ''' 'तदाऽऽत्मघातो न च्रणमपि व्या-चेप्स्यते (न विलम्बिथविते)।

#### अभ्यास—४८

## सरदार वरूजम माई पटेज

उनका चेंहरा देखते ही मालूम होता है कि इस श्रादमी का दिल फीलादी तत्त्वों का बना है। चेहरा एक मूर्त्ति की भाँति ठोस, जिस पर टढ़ता की रेखाएँ हैं ऋौर जिसकी चुप्पी भयानक सी लगती है। जीवन के आरम्भ से वह विद्रोही और योदा रहे हैं। उन्हें बनावटी बातों से घृषा है। वह कर्तव्य में विश्वास रखते हैं। बोलते बहुत कम हैं ग्रीर बहुत बोलने वालों के प्रति उनका इदय घृणा से भर जाता है। हमारे देश के नेता श्रों में उन जैसा संघटन कर्ता कोई नहीं। जिस काम को हाथ में लिया उसे पूरा करके छोड़ा। फिर इधर उधर वह नहीं देखते। खेड़ा, नागपुर, बोरसद, बारडोली उनकी विजय जीवन यात्रा के कतिपय पद चिह्न हैं। यह एक बीर पुरुष हैं। उनके जीवन पर निर्भयता की छाप है। युद्ध उनका स्वभाव है—यद्यपि सच्चे नायक की भांति युद्ध वह तभी छेड़ते हैं जब कोई रास्ता नहीं रह जाता। इसके पूर्व वह विरोधी को काफी छूट (कामचार), काफी अवसर देते हैं । युद्ध को देखकर उनमें अद्भुत भावावेश उमड़ता है। मध्ययुगीन राजपूतों की नाई युद्ध में उनका जीवन इंग उठता है'। युद्ध के समय उन्हें देखिये छाती में आंधी का साइस, भुजाएँ फहकती हुईं, दिल उमंगों के शिखर पर चढ़ा हुआ, वाणी आग उगलने वाली। खतरे श्रीर जोखम के प्रति श्राकर्षण उनका स्वभाव है। बारडोली युद्ध के पूर्व उन्होंने एक बार कहा था "मेरे साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता। में ऐसे किसी काम में नहीं पड़ता जिसमें खतरा या जोखम न हो । जी श्चापत्तियों को निमन्त्रण दें, उनकी सहायता की में सदा तैयार हूं।"

कठोर मुख, दद जबड़े और शतु के प्रति विनोद तथा ललकार से भरी आंखें जिनमें उनके लिये व्यंग्य और जहर भरा है, यह वल्लभमाई हैं।

१—१ त्रा शैशवात् । २—२ जुगुप्सते सोर्थेम्यः कृत्रिमेम्यः । बीमत्सते ( ऋतीयते ) इसौ सन्याजेभ्य उपन्यासेम्यः । ३—-३ विकसति जीवकुसुमम् । ४—-४ संशयसङ्घटे प्रति । ५—५ प्रत्यरातीनुपद्दासप्रचुरे ( विक्वनाबहुते, अवधीरणानिभरे ) आह्वानपरे उपालम्मं व्यञ्जती विषं चोद्दमन्ती विलोचने ।

उनकी मुख मुद्रा से उनकी ब्रान्तिरक' शक्ति का पता चलता है। उनके व्यंग्य ब्रापने विव के लिये ब्रामर हैं। विरोधी के प्रति लोहे की भाँति सख्त। इसीलिये उनसे छेड़खानी करने की हिम्मत लोगों को नहीं होती। विरोधी जानते हैं कि वह पीछे पड़ गये तो हमारी खैर नहीं।

संकेत — मालूम होता है कि ' ' ' ' तत्त्वों का बना है — ग्रस्य महाजनस्य हृद्यं कालायसेनेव घटितिमिति प्रत्ययो जायते । उसका चेहरा ' ' ' ' तदाननं प्रतिमानमिव कठिनम् । जिस चीज को हाथ में लिया ' ' ' ' यदुपकमते न तदनवसाय्य विरमति (न तदिनर्वाक्षोपरमति ), न चान्यत्रमना भवति । युद्ध को देखकर ' ' ' ' सम्पातं सम्प्रेत्तमाणः ' सोद्धतेनाविश्यते भावेन । छाती में ' ' ' उगलने वाली — वत्ति माक्तस्येव रहः, वाह्वोः कियानपि परिस्पन्दः, चित्ते कोप्युल्लाससंत्रोभः, वाचि च जवलनज्वालोद्गारः ।

### अभ्यास—४६

जगह-जगह सभायें और जलसे हुए और न्यायालय के निश्चय पर असन्तोध प्रकट किया गया। परन्तु सूखे बादलों से पृथिबी की तृप्ति तो नहीं होती। रुपये कहाँ से आवें और वे भी एकदम से बीस हज़ार! आदशें पालन का यही मूल्य है', राष्ट्र-सेवा महँगा' सौदा है'। २० हज़ार! इतने रुपये तो कैलाश ने शायद स्वप्न में भी न देखे हों और अब देने पड़ेंगे। उसे अपने पत्र में रोना रोकर चन्दा एकत्र करने से घृणा थी। मैंने अपने माहकों की अनुमित लेकर शेर से मोर्चा नहीं लिया था। मैनेजर की बकालत करने के लिये मेरी गर्दन किसी ने नहीं दबाई थी। मैंने अपना कर्तव्य समफ कर ही शासकों को चुनौती दींथ। जिस काम के लिये में अकेला जिम्मेदार' हूँ उसका भार अपने प्राहकों पर क्यों डालूँ? यह अन्याय है। सम्भव है जनता में आन्दोलन करने से दो-चार हज़ार रुपये हाथ आ जावें, पर यह सम्मादकीय' आदर्श के विरुद्ध है'। इससे मेरी शान में बट्टा लग जाता है। दूसरों को क्यों, यह कहने का मौका दूँ कि 'दूसरों के वल पर फुलीडियां खाई तो

१- । श्रान्तरी शक्तिः, श्रन्तःसारः । श्रान्तरिक व श्राभ्यन्तरिक कोई प्रयोग नहीं । २-२ निष्कृतिरेषा चरितौदार्यरद्धायाः ( ''''उदात्तचारित्ररद्धास्य ) ३-३ श्रति हि मृत्यं (महान्नाम दमः) राष्ट्रसेवायाश्चरितायाः । ४-४ श्राह्वये । ५-प्रतिम्ः । ६-६ इदं तु सत्तमं सम्पादकाचर्यमाचारं विकन्वे ।

कौन यहा जग जीत लिया। जब जानते कि अपने बल बूते पर गरजते !' विमींक आलोचना का सेहरा' तो मेरे सिर वॅघा , उसका मूल्य दूसरों से क्यों वसूल करूँ ? मेरा पत्र बन्द हो जाय, मैं पकड़कर कैद किया जाऊँ, मेरे बरतन माँ दे नीलाम हो जायँ, मुक्ते मंजूर है। जो कुछ सिर पड़ेगी भुगत लूंगा, पर किसी के सामने हाथ न फैलाऊँगा।

संकेत—जगह—जगह ""दुए—स्थाने स्थाने सभाः समवेताः, बृहन्ति चाधिवेशनानि भूतानि । परन्तु सूखे बादलों ""नहि शुष्कधनगर्जितेनैव सन्तृष्यिति धरा । मैंने श्रपने ग्राहकों की ""नहीं दवाई थी—नाहमनुमान्य ग्राहकब्रजं प्रभवद्भिः शासितृभिव्यंग्रह्णाम् (प्रभवतः प्रशासितृन्सभासदन्) । निह कश्चित्संविधातुः पद्मपोगं प्रसभमकारयन्माम् (प्रसमेन, प्रसस्त, इटात्, बलात्०)। विग्रह् का सकर्मकतया भी प्रयोग हो सकता है। इसके स्थान पर वि-रुध् का भी प्रयोग हो सकता है। दूसरों को कहने का "" बूते पर गरजते = परेभ्य इति वक्तुं किभित्यवसरं दिशेयम् - यदि परालम्बेनेष्टा श्रत्भेर्या निर्विष्टास्तिई किमतिदुर्जयं जितम् । शूरं त्वाऽग्यायिध्याम परं चेदनपेद्याग-र्जिष्यः।

## अभ्यास-५०

पी फटते ही जो नींद टूटी श्रीर कमर पर हाथ रखा तो थैली' गायव'! घवराकर इधर-उधर देखा तो कई कनस्तर' तेल के नदारद! श्रफशेस में बेचारे ने सिर पीट लिया श्रीर पछाड़' खाने लगा। प्रातःकाल रोते बिलखते घर पहुँचे। सहुश्राइन ने जब यह बुरी सुहावनी सुनी तब पहले रोई, फिर श्रलगू चौधरी को गालियाँ देने लगी'—निगोड़े ने ऐसा कुलच्छानी बैल दिया कि जन्म भर की कमाई लुट गई।

श्रलगू जब श्रपने वैल के दाम बाँगते तब साहु श्रीर साहुश्राहन चढ़ बैठते श्रीर श्रयड बयड बकने लगते—वाह ! यहाँ तो सारे जन्म की कमाई खुट गई, सत्यानाश हो गया, इन्हें दामों की दही है। मुर्दा बैल दिया था, उस पर

१-१ सत्कारस्य महतो भाजनं जातः। २-२ या काचिदापदापतिष्यति माम्। ३-३ ऋर्थभस्त्राऽनशत्। ४-४ तैलोदङ्काः, कुत्वः। ५ मोहितुमार-•धः। ६-६ शप्तुमारन्ध। ७ सुद्र, इताश, नीच—वि•। ८ साधु, वार्धुषिक। साधुर्वार्धुषिके चारी सज्जने चा्भिष्येयवत्—विश्वः।

दाम मॉगने चले हैं। आँखों में धूल कोंक दी, सत्यनाशी बैल गले बाँध दिया, हमें निरा पोंगा ही समक्क लिया। हम भी विनये के बचे हैं, ऐसे बुद्ध नहीं और होंगे। पहले किसी गढ़े में मुँह धो आओ, तब दाम लेना। न जी मानता हो तो हमारा बैल खोलकर ले जाओ। महीना भर के बदले दो महीना जीत लो और क्या लोगे ? हमारा किस ?

संकेत-पौ फटने ही "शैली गायव-व्युष्टायामेव निशायां (विमातायासेव विभावयाँम् , प्रभातायामेव शर्वर्याम् ) विनिद्रोऽसौ (सुप्तो-रिथतः सः) भाटिति इस्तेन कटिमस्युत्त्दर्थभस्त्रां च नष्टामदर्शत्। यहां च्युष्टमात्रायां निशायाम्-इत्यादि भी कह सकते हैं। मात्रं कात्स्येंऽवधार**णे--**यह अमर का वचन है। जब मात्र-शब्दान्त विशेष्य हो तो नित्य नपुंसक लिङ्ग होता है--निह समाठमात्रमृग्भवति । \*\*\* वाङ्मात्रेगापि नार्चयेत्-इत्यादि । विशेषण होने पर यह त्रिशेष्य के लिख्न को ले लेता है, जैसा कि ऊपर के वाक्य में स्पष्ट है। कभी कभी 'मात्र' शब्द स्वार्थ में भी प्रयुक्त होता है--प्रविष्ट-मात्र एवाश्रमं तत्र भवति निरुपण्लवानि नः कर्माणि संवृत्तानि--शाकुन्तल । तावदेव तावनमात्रम् । इसजिये प्रकृत में भी व्युष्टमात्रायामेव इत्यादि भी कह सकते हैं। निगोइ ने ' ' ' ' लुट गई - श्रपसदेनानेन (दास्याः पुत्रेया) एवमलच्चरयो वलीवदॉर्वितो येन सर्वमायुर्जितो नो द्रव्यराशिर्विलीनः। तब साहु ह्यौर साहुस्राइन चढ़ वैठते "" मांगने चले हैं -- तदा साधू मन्युमाविच्ताम्, असंबद्धं च बहु प्रालिपष्टाम्। श्रहो इतस्तु नः सर्वमायु-र्जितोथीं विनष्टः, सर्वस्वं च विध्वस्तम्, श्रयं तु मूल्यमेवानुबध्नाति ( श्रस्य तु मूल्ये निर्वन्धः )। मृतप्रायो वृषो दत्तस्तत्रापि यसनं वनुते। श्रहो घाष्ट्र्यम्। न्नांलों में धूल भोंक दी = चचुनान्तोपि वयमन्या इव कृताः शठेन ।

अभ्यास--- ५१

पिडत समाज ने अलग एक निश्चय किया कि पिडत मोटे राम को राजनीति में पड़ने का कोई श्रिधकार नहीं। हमारा राजनीति से क्या सम्बन्ध ? इसी वाद-विवाद में सारा दिन कट गया और किसी ने पिडतजी की खीज खार न ली । लोग खुल्लम खुल्ला कहते थे कि पिडत जी ने ?

१—१ अस्मासु भारो न्यस्तः। २—२ अत्यन्तवालिश—वि०। ३—३ कृतमात्मनस्तावद् विद्धि। ४-४ किमन्यदादाद्धमिच्छिषि, कि शिरो नः इत्त-मिच्छिषि। ५-५ नान्वैषत, न चावैत्तत। ६—प्रकाशम्।

हजार काये सरकार से लेकर यह अनुष्ठान किया है। वेचारे पण्डितजी ने रात लोट पोटकर काटी, पर उठे तो शारीर मुदां सा जान पड़ता था। खड़े होते ये तो आंखे तिलिमिलाने लगती थीं, सिर में चक्कर आ जाता था। पेट में जैसे कोई वैटा हुआ कुरेद रहा हो। सड़क की तरफ आंखें लगी हुई थीं कि कोई मनाने तो नहीं आ रहा है। सन्ध्योप।सन का समय इसी प्रतीचा में कट गया। इस नित्य पूजन के पश्चात् नाश्ता किया करते थे। आज अभी मुँह में पानी भी न गया था। न जाने वह शुभ घड़ी कब आवेगी। फिर पण्डिताइन पर कोध आने लगा। आप तो रात को भर पेट खा कर सोई होगी, पर इधर भूल कर भी न कांका कि मरे हैं या जीते हैं। कुछ वात करने ही के बहाने थोड़ा सा मोहनभोग न बनाकर ला सकती थी १ पर किसको इसकी चिन्ता है १ कपये लेकर रख लिये, फिर जो कुछ मिलेगा, वह भी रख लेगी। मुक्ते अच्छा उल्लू बनाया ।

संकेत—पर उठे तो शरीर मुद्दां ना जान पड़ता था—उजिहानं तं स्व-देहो मृतकल्प एव प्रत्यभात् । खड़े होते ""तिलमिलाने लगती थीं— उत्तिष्ठनस्तस्य चलुरुपपातोऽभवत् (चलुष्प्रतिषातोऽभवत्, तैमिर्यमिवाम्-दच्णोः)। पर इधर "जीते हैं—इतस्तु प्रमत्तापि न दशमगतयद् म्रियेऽहं श्रिये वेति विज्ञातुम् ।

#### अभ्यास-- ५२

एक सेठ जी एक बार काशी श्राये थे। वहाँ में भी निमन्त्रण में गया था। वहाँ उनकी श्रौर मेरी जान पहिचान हुई। यात करने में में "पका फिकैत हूँ"। यस, यही सभक्त लो कि कोई निमन्त्रण भर दे दे, फिर मैं अपनी वातों में ऐसा जान घोलता हूँ वेद शास्त्रों की ऐसी न्यास्था करता हूँ कि क्या मजाल कि यजमान उल्लू न हो जाय। योगासन, इस्त-रेखा—सभी विद्याएँ जिन पर सेटों महाजनों का पक्का विश्वास है मेरी

१-१ पाइवंपरिवर्तनैः, शय्यायां लुउनैः । २-२—उदरपूरं भुक्ता । ३--३—संकथां कामप्यपदिश्य । ४--४—सुष्ठु मोहमापादितोहिम । ५-५-- म्रुत्तितरां प्रवीखोहिम वाचो युक्त्याम् । ६-६-- मदुक्तीर्ज्ञानेन संमिश्रयामि ( हंस् नामि, सम्प्रणाचिम ) । ७-७-- कोऽस्य विभवो यजमानस्य यन्मोहं नापद्येतित ।

जिहा 'पर हैं'। अगर पृछो कि क्यों पिएडत मोटेराम जी शास्त्री ! अपने इन विद्याओं को पढ़ा भी है ? इन विद्याओं का तो क्या रोना , हमने छुछ भी नहीं पढ़ा। पूरे लएड हैं, निरक्तर महान्, लेकिन फिर भी किसी बड़े से बड़े पुस्तक चादू, शास्त्र घोंदू पिएडत का सामना करा दो, चपेट न दूँ तो मोटेराम नहीं। जी हाँ चपेटूँ, ऐसा चपेटूँ, ऐसा रगे दूं कि पिएडत जी को भागने का रास्ता भी न मिले। पाठक कहेंगे यह असम्भव है। भला एक मूर्ख आदमी पिएडतों को क्या रगेदेगा ? मैं कहता हूँ प्रियवर ! पुस्तक चाटने से कोई विद्वान् नहीं हो जाता। पिएडतों के बीच में मुक्ते जीविका का डर नहीं रहता। ऐसा भिगो-भिगो कर लगाता हूँ—कभी दाहिने, कभी बाएँ चौंधिया देती हूँ, सांस नहीं लेने देता।

संकेत—वहाँ में भी निमन्त्रण में गया था—तत्राहमपि केतितोऽनाम् (केतितो निमन्त्रितः)। वहाँ उनकी श्रीर मेरी जान-पहिचान हुई—तत्रा-वयोर्मिथस्तत्प्रथमः परिचयोऽभूत्। केकिन फिर भी लिला ना महतो महीयसा पिडतेन संघपो यदि सतुणाभ्यवहारिणा धन्यिना घारिणा वा महतो महीयसा पिडतेन संघपों में जायेत, नत्र च षदि न तन्तिर्जयामि ( न तमभिभवामि, न तं वाषे) तदा नाहमस्म मोटेरामश्शास्त्री! बाढं तथा वाषेय तथा परिकिन्देयं (विष्रकुर्याम्) यथाऽसी पिडतप्रवेकः पलायितुमपि न लभेत। ऐसा भिगो भिगो लिला संस्व नहीं लेने देता—तांश्च कदाचिहिन्त्येणे पार्श्वे कदाचित्सव्ये तथा तीत्रमाहिन यथा निष्प्रतिमानापादयामि दुर्लभो च्छ्वासांश्च।

## श्रभ्यास---५३

जी, बस इससे अधिक नहीं। हों ऐसे लोगों को जानता हूँ जो इसी अनुष्ठान के लिये १० हजार ले लेंगे। लगेगा अदाई तीन सी, शेष अपने पेट में ठूंस लेंगे । अब भी मुसे उल्लू फँसाने का अच्छा मौका था। कह सकता था 'सेठ जी, आपका काम तो छोटे अनुष्ठान से भी निकल प्रकता है। पर अगर अध्याप कहें तो महा-महा मृत्यु अय पाठ व अस प्रस्तुक भी

१—१—रसनायनर्तिन्यः, श्रास्ये मे लास्यं दघति । २-२—श्रलमाभिः कीर्तिताभिर्विद्याभिः । ३—३—रोषं स्वयमेव निगलिष्यन्ति ( शेषेण स्वमुदरं भरिष्यन्ति ) । ४—४—निष्यत्तुमर्हति ( सेद्धुमर्हति ) । ५-५—यदीच्छिरि ( यदि कामयरे ) ।

कर सकता हूँ। हाँ, यह तो मेरी अवकी स्फ रही न! उस वक्त अकल पर पत्थर पड़ गया था। मेरी भी विचित्र खोपड़ी है। जब स्फती है अवसर निकल जाने पर। हाँ मैंने निश्चय किया कि "परिडत घोंघानाय को बिना दस पाँच घिस्से विये न छोड़ूँगा। या तो वेटा से आधा रखा लूँगा या फिर यहीं बम्बई के मैदान में इमारी उनकी ठनेगी । वे विद्वान होंगे, अपनी बला से। यहाँ सारी जवानी अखाड़े में कटी है। अरसुस निकाल लूँगा।"

संकेत—लगेगा अदाई तीन सौ—विनियोगस्तु (व्ययस्तु) सार्धयो रूप्यकशतयोख्ययायां वा रूप्यकशतानाम् । अब भी मुक्ते उल्लू फँसाने का अच्छा मौका था—अद्यापि शोभनोऽवकाशो मेऽन्धप्रायं जनमभिसन्धातुम् । कह सकता था—शक्यमेतद्वसुम्, इदिमदानीं ब्रूयाम् । यहाँ 'इदानीम्' वाक्यालङ्कार में प्रयुक्त हुआ है, इसका कुछ अर्थ नहीं । जैसे—क इदानी-मुख्योदिकेन नवमालिकां सिञ्चिति—शाकुन्तला । ब्रूयाम् चक्तुं शक्नुयाम् । 'शिकि लिङ् च' इस सूत्र से लिङ् हुआ है । लिङ् का विधान अर्थ-विशेष में तो किया है, काल-विशेष में नहीं । सभी कालों में प्रयोग हो सकता है । यहाँ लिङ् भूतकाल में होनेवाली (जो भूतकाल में हो सकती थी) किया को कहता है । भूत्रपायता चात्र लिङः । हाँ, यह तो मेरी अवकी '''ं निकल जाने पर —हयं च में सचः स्फूर्तिः । तत्कालन्त्यहतेव में बुद्धिरभूत् । मम च विचित्रं मस्तिष्कम् । अतीत एवावसरे प्रतिभाति मामर्थः । वे विद्वान् होंगे '''ं निकाल लूँ गा—भवत्वेव स विद्वान् , कि ममानेन । अहं तु सर्वन्मायुरस्वाट एवाल्यवीवहम् । ननं चूर्णपेषं पेच्यामि ।

#### अभ्यास-- ५४

तुमने मेरे मन तोने के लिये कहा । मैं ऐसी भोली नहीं कि तुम्हारे मन का रहस्य न समभूँ। तुम्हारे दिल में मेरे आराम का विचार आया ही नहीं। तुम तो खुश ये कि अच्छी लौंडी मिल गई। एक रोटी खाती है और चुपचाप पड़ी रहती है—महज खाने और कपड़े पर वह भी जब घर भर की जरूरतों से बचे तब न ! पचहत्तर रुपि झियाँ लाकर मेरे हाथ पर

१-१-पञ्चदश श्राघाताः। २-२--श्रावयोर्द्दन्दं प्रवर्त्स्यति । ३-३---ममामिप्रायमभ्यूहितुम्। ४---दासी, परिचारिका, भुजिष्या।

रख देते हो और सारी दुनिया' का खर्च'! मेरा दिल ही जानता है सुभें कितनी कतर ब्योत करनी पड़ती है। क्या पहनूँ और क्या ग्रोहूँ ? तुम्हारे साथ जिम्दगी खराब हो गई। संसार में ऐसे मर्द भी हैं जो स्त्री के लिये आसमान के तारे भी तोड़ लाते हैं। गुरुसेवक को ही देखां, तुम्हारे से कम पढ़ा है, पर पाँच सौ मार लाता है। रामदुलारी रानी बनी रहती है। तुम्हारे लिये ७५) ही बहुत हैं। राँड माँड में ही मगन। नाहक मर्द हुए। तुम्हें तो ख्रीरत होना चाहिये था। औरतों के दिल में 'कैसे कैसे अरमान' होते हैं। पर मैं तो तुम्हारे लिये घर की मुगां का बासी साग हूँ। तुम्हें तो कोई तकलीफ होती नहीं। कपड़े भी चाहिये खाना भी अच्छा चाहिये, क्योंकि तुम पुरुष हो, बाहिर से कमा कर लाते हो। मैं चाहे जैसे महूँ तुम्हारी वला से हैं।

संकेत—तुमतो खुश थे''' जरूरतो से बचे तब न—चतुरा परिचारिका लब्धेत्यपीयथा:। इयं हि विरलमेव भुङ्के तृष्णीकाञ्चःस्ते, केवलस्य कशि-पुनः इते शुभूषते। तदिप तदैव लमते यदा ग्रहेऽन्यार्थे विनियुक्ताच्छिण्येत। प्री (इ) अकर्मक है, सक्मंक नहीं। माधवीय धातु वृक्ति इसमें प्रमाण है, शिष्टों के प्रयोग भी। 'तृष्णीकाम्' में 'काम्' स्वार्थ में प्रस्यय है। अपर के अनुसार 'क'शपु' नपुंसक है। 'कशिपु त्वसमाच्छादनं द्वयम्। 'विश्व के अनुसार पृद्धिग है और इसका एक साथ ही भोजन और आच्छादन भी अर्थ है—एकोक्त्या कशिपुभुक्त्याच्छादने च द्वयो. पृथक्। मेरा दल ही''' क्या पहन्ँ और क्या खंड —हद्वयमेव में विजानाति यथाऽहं व्ययमपक्षमपकर्ष कथचिद् व्यवस्था-प्रशाम। कि तु परिद्धाय किंवा प्रावृत्विय १ राँड माँड में मगन—रण्डा मण्डे-ऽभिरक्ता। अप-तुनप्रशंसा अन्तंकार की रीति से ऐसा कहने में कोई दोष महीं। भावानुवाद में ही आपह हो तो 'अल्पेनैव तुष्यित क्षुद्व' ऐसा कह सकते हैं। पर मैं तो तुम्हारे' बासी साग हूँ—श्रहन्तु ते गेहसुलभाथं इति बहुतृणां मां मन्यसे। 'बहुतृणम्' में बहुच् पत्यय है। बहुतृणम् — तृण्यक्तम्।

अभ्यास ५५

फूनमती श्रपने कमरे में जाकर लेटी ते। म.लूम हुआ कि 'उसकी कमर टूट गई है "। पति के मरते ही पेट के लड़के उसके शतु हो जावेंगे, इसका असे

१—- १— नानार्थेषु चातिप्रचुरो व्ययः । २—-२ ऋत्य-ततुर्घटमिष घटयन्ति । ३—-३ उत्मर्थिएय ऋाशाः । ४—-४ कि तवानेन, न ते तिस्वन्त्यं मनागिष । ५—५ निरालम्बास्मि जातेति ।

स्वप्न में भी गुमान न था। जिन लड़कों को उसने अपना हृदय रक्त पिला-पिला कर पाला वही आज उसके हृदय पर यों आधात कर रहे हैं! अब यह धर उसे काँटों की सेज हो रहा था. जहाँ उसका कुछ आदर नहीं, कुछ गिनता नहीं। वहाँ अनाथों की भांति पड़ी पड़ी रेगियों के टुकड़ी पर तरसे, यह उसकी अपनी अभिमानिनी प्रकृत के लिये असहा था'। पर उपाय ही क्या था? नाक भी उसी की ही कटेगी । संसार उसे थूक तो क्या, लड़कों को थूक तो क्या ? बदनामी तो उसीकी है, दुानया ता ताली बजायगी क चार बटो क हाते हुए बुदया अलग पड़ा हुई मजूरों करक पेट पाल रहा हैं। अब अपना और घर का पर्दा ढंका रहने में ही कुशल है। उस अपने को नई अपिरिस्थितियों के अनुकृत बनाना पड़गा। अब तक वह स्वामना बनकर रही; अब लाँडा बनकर रहना होगा। अपने बेटा की बातें और लातें गैरों के बातों और लातों से फिर भी लाख गुना अब्छे हैं।

संकेत-पित के मरते ही ""गुमान न था संस्थित एव भतीरे (प्रमीत एव पत्यी) श्रीरसा मे सुता मिय शत्र्विध्यन्त इति न तया स्वप्नेऽपि सम्मावितमासीत्। वहाँ श्रनायों की भाति ""श्रसस था—तत्रानायव-त्पिता रोटिकाशकले भ्यस्ताम्येयमिति मानिनी सा नासहिष्ट। संसार उसे थ्रूके "" थ्रूके तो क्या लोकस्तां धिक्कुर्यात्त्रात्मान्या धिकुर्यात्। दुनिया तो ताली व नायेगी लोकस्त् । हिक्क्यात् (लोकस्तु विडम्ब्यिध्यित)। श्रापने वेटों की वातें श्रीर लातें "" श्राप्त है हैं त्यापि स्वसुतानामान्तेपाः प्रहाराश्र परकीयेभ्यस्तेभ्यः सुद्रं प्रकृष्यन्ते।

## अभ्यास-५६

प्रातःकाल से कलह का आरम्भ हो जाता। समधिन समधिन से और साले बहनोई से गुँथ जाते। कभी तो अज के श्रभाव से भोजन ही न बनता, कभी बनने पर भी गाली गलौज के कारण खाने की नौबत न श्राती। लड़के दूसरों के खेत में जाकर मटर श्रीर गन्ने खाते और बुद्धिया दूसरों के घर जाकर श्रपना दुलड़ा रोती और ठकुर सुहाती करती। किसी माँति घर में नाज श्रा

१—१ तत्रानाथनद्वमता राटिकाशकलेभ्यस्ताम्येयमिति मानिन्यास्तस्या स्त्राविषद्यमासीत् । २—२ संभावनया तु स एव हास्यते (मानहानिस्तु तस्यैव भविष्यति ) । १—३विष्ट्यादरं (विष्ट्या उदरं ) विभर्ति । ४—४ परिवृत्ताया स्त्रवस्थिते: । ५-स्तीनक पुं० । ६-६ चादु—नपुं० ।

जाता तो उसे पीसे कीन ? शीतला की माँ कहती—चार दिन के लिये श्राई हूँ तो क्या चक्की चलाऊँ ? सास कहती—लाने के वेर विल्ली की तरह लपकेंगी, पीसते तो क्यों जान निकलती है ! विवश होकर शीतला को श्रकेले पीसना पड़ता। भोजन के समय वह महाभारत मचता कि पड़ोस वाले तंग श्रा जाते। शीतला कभी माँ के पैरों पड़ती, कभी सास के चरण पकड़ती। दोनों ही उसे खुड़क देती। माँ यह कहती तूने हमें यहाँ बुलाकर हमारा पानी उतार लिया। सास कहती—मेरी छाती पर सीत लाकर वैठा दी, श्रव बातें चनाती है। वेचारी के लिये कोई श्राश्रय न था।

संकेत—प्रातःकाल गण्णाँय जाते—कल्य एव कलिरारम्यत वध्वाः श्वश्रः पुत्रस्य श्वश्र्वा श्यालश्च भगिनीपतिना समं दृढमकलद्दायेताम्। कभी तो श्रन्न के गण्णानीयत न श्राती—कदाचिदनाद्यवैकल्यादाहारो न निरवर्तत, कदाचिनिनर्श्वतोऽप्यसौ शापप्रतिशापाभ्यां भोक्तं नापार्थतः। भोजन के समय गण्या जाते—भोजनवेलायां च तथोग्रो विग्रहोऽभ्दाया प्रतिवेशिनो निर्विण्णा श्रभ्वन्। हमें यहाँ बुलाकर गण्णिया—माभिद्द संनिधाप्य मानो मे म्लानिनीतः (गौरवं मे विग्लापितम्)

१-१ त्र्राभिपतिष्यन्ति । २-२ तर्जयेते । ३-३ (त्र्राह्मगतां) सपत्नां मत्साम्मुख्यमानीय (मया समानाधिकरण्तां प्राप्य ) सम्प्रति व्यपदिशसि !

## अनुबन्ध Appendix

पुस्तकान्तर्गत तारकाङ्कित (क्ष चिह्न वाले) वाक्यों की मूल संस्कृत

## प्रथमोंऽश:

#### अभ्यास-४

१—सर्वमुत्यादि भङ्गुरम् । १३—वोद्धारो मत्सरप्रस्ताः । १५—गुरोरप्यव-लिसस्य कार्याकार्यमञानतः । उत्पथप्रतिपन्नस्य न्याय्यं भवति शासनम् ॥ १६—पापा ऋतुमती कन्या पापो राजा निरच्दाः । पापं व्याषकुलं हिंसं पापो विप्रश्च सेवकः ॥ १७—कला शीधा जरा पुंतां शीधो मृत्युश्च दुस्तरः । यथा गिरिनदीस्रोतः शीधं वर्षासमुद्धवम् ॥

## अभ्यास---५

६-विष्ट्या सोऽयं महाबाहुरञ्जनानन्दवर्धनः। यस्य वीर्येण कृतिनी वर्यं च भुवनानि च॥

#### श्रभ्यास—६

६—ग्नविवेकः परमापदां पदम् । ७—पदमापदि माधवः । ८—गुगाः पूजास्थानं गुणिपु न च लिङ्गं न च वयः । १२—मरणं प्रकृतिः शरीरिणां विकृतिर्जीवितमुख्यते बुधैः । १३—कृताः शर्व्यं हरिणा तवासुराः । शरासनं तेषु विकृष्यतासिदम् । १४—सतां हि सन्देहपदेषु वस्तुषु प्रमाण्यमन्तः करण्प्रवृत्तयः ।

#### अभ्यास--७

द--(रामः) चात्रो धर्मः श्रित इव तनुं ब्रह्मकोषस्य गुप्त्यै। ६--कातर्यं केवला नीतिः शीर्यं श्वापदचेष्टितम्।

#### अभ्यास—द

१-- उर्वशी सुकुमारं प्रहरणं महेन्द्रस्य, श्रलङ्कारः स्वर्गस्य, प्रत्यादेशो रूपगर्वितायाः श्रियः। ८--श्रनिर्वेदः श्रियो म्लमनिर्वेदः परं सुखम्। १०--वरमेको गुणी पुत्रो न चं मूर्वशतान्यि। एकश्चन्द्रस्तमो हन्ति न च तारासहस्रकम्।। १४--सुवर्णपिषडः खदिराङ्गारस्वर्णे कुण्डले भवतः।

#### अभ्यास-- ६

७—त्रापि चेत्सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक्। · · · · · चिप्रं भवित धर्मात्मा।

#### अभ्यास--११

७—परिहासविजल्यितं सखे परमार्थेन न गृहातां वचः। ११—विस्रब्धं हरिग्णाश्चरन्त्यचिकता देशागतप्रत्ययाः। १४—दीर्धं पश्यत मा हस्वं परं पश्यत माऽपरम्।

#### अभ्यास-१३

१ — कायः सिन्निहितापायः । आगमाः सापगमाः । ५ — सर्वे ज्यान्ताः निचयाः पतनान्ताः समुच्छ्रयाः । संयोगा विप्रयोगान्ताः । १३ — ग्रानन्याश्चिन्त-यन्तो मां ये नराः पर्युपासते । तेषां नित्याभियुक्तानां योगच्चेमं यहाम्यहम् ॥ १४ — काम्यो हि वेदाधिगमः कर्मयामश्च वैदिकः ।

#### अभ्यास-१४

१—कायादं पाणिनीयं च सर्वशास्त्रीयकारकम् । ४ देव, ग्रयमेव मे प्रथमं परिवादकरः, ग्रवभवतो मम च समुद्रपल्वलयोरिवान्तरमिति । १५—सानुपङ्गाणि कल्यायानि । १७—नाहं जानामि केयूरे नाहं जानामि कुएडले । न्पूरे त्वभि-जानामि नित्यं पादाभिकन्दनात् ॥

#### अभ्यास--१५

४—सल्बन्ना गणिका नष्टा निर्याजनास्तु कुलाङ्गनाः। १२—को वा दुर्जन-वागुरासु पतितः चेमेण यातः पुमान्।

## अभ्यास--१६

२--श्रपारे काव्यसंसारे कविरेव प्रजापितः । यथास्मै रोचते विश्वं तथेदं परिवर्तते ॥ ६--व्यायाम् सुग्रग्गात्रस्य पद्भ्यामुद्धतितस्य च । व्याधयो नोपसर्पन्ति वैनतेयमिवोरगाः ॥ १६--सुरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गं पय-स्तत्कवयो वदन्ति । १७--नाञ्जलिना पयः पिवेत् ।

#### अभ्यास--१७

११--नहीश्वरव्याद्धतयः कदाचित्पुष्णन्ति लोके विपरीतमर्थम् । १२--श्रत्या-रूढिर्मवित महतामप्यपभ्रंशनिष्ठा ।

#### अभ्यास-१८

९--कियती पञ्चसहस्री कियती लत्ताऽथ कोटिरिप कियती । श्रीदारोंजत-मनसां रत्नवती वसुमती कियती ॥

अभ्यास-१६

६--ग्रल्पस्य हेतोर्बंहु हातुमिन्छन्विचारमूढः प्रतिभाषि मे त्वम्। ६—(स) हि स्नेहात्मकस्तनतुरन्तर्मर्माणि सीव्यति । १४--दद्यन्ते ध्मायमानानां धातूनां हि यथा मलाः। तथेन्द्रियाणां दद्यन्ते मलाः प्राणस्य निप्रहात् ॥

श्रभ्यास---२२

१--गद्यपद्यमयं काव्यं चम्पूरित्यभिषीयते । अभ्यास---२३

१ - लभेत वा प्रार्थिया न वा श्रियं श्रिया दुरापः कथमीप्सितो भवेत्। अभ्यास—२४

६—भद्रे, ईटशी प्राणभृतां लोकयात्रा। न शोब्यस्ते सोदयाँऽसुभिर्भर्तुरानृत्यं गतः। ८—प्रजानामेव भृत्यर्थं स ताभ्यो विलमग्रहीत्। सहस्रगुणमुत्स्रब्दुमादत्ते हि रसं रिवः ॥ १०—जिपतां जुह्नतां चैव विनिपातो न विद्यते। १२—स्त्रिप शक्या गतिर्कातुं पततां खे पतिः त्रिणाम्। नतुः । १३—न वारयेद्
गां धयन्तीम्। १६—-गच्छतः स्वलनं कापि भवत्येव प्रमादतः। इसन्ति
दुर्जनास्तत्र समादधित सज्जनाः॥ २३—-प्रयो मन्दो (योगद्धेमाद्) वृत्यीते।

## श्रभ्यास---२५

१--शशिना सह याति कौमुदी सह मेघेन तडित्प्रलीयते ! ३--संगतं मनीषिभिः साप्तपदीनमुच्यते ।

#### अभ्यास-२६

४--श्रप्रतिसंख्येयमनियन्धनं प्रेमास्यमामनन्ति शास्त्रकाराः । स्नेहरूच निमित्तसन्यपेत् इति विप्रतिषिद्धम् । ६--तं सन्तः श्रोतुमईन्ति सदसद्व्य-क्तिहेतवः । हेम्नः संलद्ध्यते ह्यग्नी विशुद्धिः श्यामिकाऽपि वा ।। ८--ब्रह्म तं निराकरोद्योऽन्यत्रात्मनो ब्रह्म वेद । १६--श्रशीतलोपचारहार्यौ दर्पदाहज्वरोष्मा ।

#### अभ्यास---२७

८—पादाहतं यदुत्थाय मूर्धानमधिरोहति । स्वस्थादेवावमानेऽपि देहिन-स्तद्वरं रजः ॥ ११—इदमन्धन्तमः कृत्स्नं जायेत भुवनत्रयम् । यदि शब्दाह्यं ज्योतिरासंसारं न दीप्यते ॥

#### श्रभ्यास-२८

१—अभिनवं वयोऽसंभृतं मग्डनमङ्गयष्टेः ! ३—भीतानि रज्ञांसि दिशो द्रवन्ति । ८—कदा (वाराण्स्याम् ) अभरतिंदिनीरोधसि वसन् वसानः कौपीनं शिरसि निद्धानोञ्जलिपुटम् । अये गौरीनाथ त्रिपुरह्र शम्भो त्रिनयन प्रसीदेत्या-कोशाजिमिषमिव नेष्यामि दिवसान् ॥

#### अभ्यास-२९

४—स्वायों यस्य परार्थ एव स पुमानेकः सतामप्रणीः ।—निरुक्तमेनः कनीयो भवति । ७—महिमानं यहुत्कीत्यं तव संह्रियते वचः । अमेण तदश-क्त्या वा न गुणानामियत्तया ॥ १६—पराख्चि खानि व्यतृण्यस्वयम्मः ।

## श्रभ्यास-३०

१—उध्णत्वमग्न्यातपसम्प्रयोगाच्छैत्यं हि यत्ता प्रकृतिर्जनस्य। २—
शारीरसाधनापेदां नित्यं यत्कर्म तद्यमः। नियमस्तु स यत्कर्मानित्यमागन्तुसाधनम्॥ ३—सिध्यन्ति कर्मसु महत्त्यपि यन्नियोज्याः संभावनागुणमवेहि
तमीश्वराणाम्। ४—ऋणीषं वा एतदाः संस्कारहीनः शब्दः। ५—ऋषयो
राज्यीमाहुर्वाचमुन्मत्तद्दसयोः। सा योनिः सर्ववैराणां सा हि लोकस्य
निऋरितः॥ ६—अमं पुरः पश्यसि देयदासं पुत्रीकृतोऽसी वृषमध्वजेन। ६—
इदयं तदिविङ्क्ते यद्भावमन्यञ्चलं पलम्। शतैकीयाः सद्दया गर्यन्ते कथमन्यथा॥ १०—स सम्यन्धी श्लाध्यः प्रियसुद्धदसौ तच्च द्वयम्।
महाराजः श्रीमान् किमिव मम नासीद् दशरथः। ११—ः तत्पुत्रभागः हि
मे। १२—यो द्युत्यूत्रं कथयेनादो यहोत। १३—नास्ति सत्यात्परो धर्मः,
नास्त्यन्तात्पातकं परम्। १६—अकिञ्चिद्यि कुर्वाणः सौख्येर्दुःखान्यपोहति।
तत्तस्य किमपि द्रव्यं यो हि यस्य प्रियो जनः॥

# द्वितीयोंऽश:

## अभ्यास—१

३—दर्दे शास्ति प्रजाः सर्वाः । ६ — सर्वः कान्तमात्मीयं पश्यति । १० — (खलः) सर्वपमात्राणि परच्छिद्राणि पश्यति । स्रात्मनो निल्वमात्राणि पश्यक्षि न पश्यति ॥ ११ — कुकार कस्यैकमनुसन्वित्सतोऽपरं चपवते । १२ — स्रोदनस्य पूर्णाश्कात्रा निकुर्वते । १३ — स्र्यापाये न खलु कमलं पुष्यति स्वामभिष्याम् । १७ — प्रलपत्येष वैधेयः ।

#### अभ्यास-२

१-- अद्यापि नोज्मति हरः किल कालकृटं कृमों विभित्तं धरणीं खलु
पृष्ठकेन । अम्मोनिधिर्वहति दुर्वहवादवास्निमङ्गीकृतं सुकृतिनः परिपालयन्ति ॥
५-- पिवन्त्येवोदकं गावो मरह्रकेषु स्वतस्विप । द-- य आत्मनापत्रपते भृशं नरः
स सर्वलोकस्य गुरुर्भवत्युत । १०-- स्वं कञ्चुकमेव निन्दति प्रायः शुष्कस्तनी (पीनस्तनी ) नारी । १२-- अभी भावा यतात्मानमि स्पृशन्ति । १४-- स्फुरति मे सब्येतरो बाहुः कुतः फलमिहास्य । १६-- एकः खलु महान्दोषः ।
ममाहारः सुष्ठु न परिगामति, सुप्रच्छुदनायां शय्यायां निद्रां न लमे ।

#### श्रभ्यास-३

१—नस्तरं दृष्वा वासं विस्कृति । ३——श्रनपत्ये मूलपुरुषे मृते सित तस्य स्वयं राजगामि भवति (तस्य सम्बदो राजानमुपतिष्ठन्ति ) । ८——पश्य लद्मण चम्पायां वकः परमधार्मिका । शनैः शनैः पदं धत्ते जीवानां वधशङ्कया ।। १०——नानिस्तृप्यति काष्ठानां नापगानां महोदधिः । ११——यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः । जामयो यानि गेहानि शपन्त्यप्रतिपूजिताः । तानि कृत्याहतानीव विनश्यन्ति समन्ततः ॥

#### श्रभ्यास-४

१—शब्दं नित्यमातिष्ठन्ते वैयाकरणाः । ४—भिद्यते हृद्यप्रिन्थश् छिद्यन्ते सर्वसंशयाः । ज्ञीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्द्दष्टे परावरे ॥ ५— लिम्पतीव तमोऽङ्गानि वर्षतीवाञ्जनं नभः । ७—सकृदंशो निपतित सकृत्कन्या प्रदीयते । ८—चीयते बालिशस्यापि सत् ज्ञेत्रपतिता कृषिः । न शालेः स्तम्ब-करिता वष्तुर्गुरामपेज्ञते ॥ १५—निह भिज्ञुकाः सन्तीति स्थाल्यो नाधिशीयन्ते, निह मृगाः सन्तीति यवा नोप्यन्ते ।

#### अभ्यास-५

१३ यस्य सिध्यत्ययत्नेन शत्रुः स विजयी नरः। य एकतरतां गत्याः विजयी विजित एव सः॥ १५—-श्रशक्योऽयं व्याधिरस्याः। विनष्टा नामेयमिति मन्तव्यम् । नास्याः प्रत्यापत्तिरस्ति ।

#### श्रभ्यास--६

१—याच्ञा हि पर्यायो मरणस्य किमिदानीं परान्नेनात्मानं यापयामि । ७—न त्वहं कामये राज्यं न स्वर्गं नापुनर्भवम् । कामये दुःखतप्तानां प्राणिना-मार्तिनाशनम् ॥

#### अभ्यास-१६

७--उप्यते यद्धि यद्बीजं तत्तदेव प्ररोहति।

#### अभ्यास--१७

५- ऋषि ज्ञानप्लवेनैव वृज्ञिनं सन्तरिष्यसि । ७--उपदेच्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः । ८--तत्ते कर्म प्रवच्यामि यज्ज्ञात्वा मोच्यसेऽज्ञुभात् । ६--प्रकृति यान्ति भ्तानि निषदः कि करिष्यति । १२--उत्तरस्यतेऽस्ति सम कोषि समानधर्मा कालो ह्ययं निरविधिर्विपुला च पृथ्वी ।

#### श्रभ्यास---२०

१--एहाण शस्त्रं यदि सर्गं एव ते। २- शिष्यस्तेहं शाधि मां लां प्रयन्तम्। ३--शकुन्तले, श्राचारं तावत्यतिपद्यस्त्र। ८--तद् विद्धि प्रिश्-पातेन परिप्रश्नेन सेवया। १५--तीर्थोदकं च समिधः कुसुमानि दर्भान्, स्वैरं वनादुपनयन्तु तपोधनानि।

#### अभ्यास---२१

१--स्वं नियोगमशून्यं कुरु। ८--उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरानिवोधत।

#### अभ्यास--२२

२-- किं कुषिताऽिं। ६--प्रवर्ततां प्रकृतिहिताय पार्थिवः। सरस्वती
श्रुतिमहती महीयताम्। ८--मान्यान्मानय रिपुनप्यनुनय। १६-श्वेतकेतो !
वस ब्रह्मचर्यम्। न वै सोम्यास्मस्कुलानोऽनन्त्य ब्रह्मवन्धुरिव भवति।

## अभ्यास—२४

३--यः प्रीयायेत्सुचिरितैः पितरं स पुत्तः। ४-स सुहृद् व्यसने यः स्यात्। ५--लालयेत्पञ्च वर्षाणि दश वर्षाणि ताडयेत्। प्राप्ते तु षोडशे वर्षे पुस्ते मित्रवदाचरेत्। ६--सत्यं ब्रूयात् प्रियं ब्रूयान्न ब्रूयात्सस्यमप्रियम्। १७--त्वया वयं मधवन्तिन्द्र शत्रूनभिष्याम महतो मन्यमानान् (ऋक्)। १८--प्रत्यक्शिरा न स्वप्यात्।

#### श्रभ्यास--२५

१--कुर्यो हरस्यापि विनाकपागोर्घेयंच्युति के मम धन्विनोऽन्ये। ४-न तत्परस्य विद्धीत प्रतिकृतं यदात्मनः। ५--सर्वेश्माज्ञयमन्विच्छेत्पुत्रादिच्छेत्पराः जयम्। ८--एतद्देशप्रसूतस्य सकाशाद्यजनमनः। स्वं स्वं चरित्रं शिच्तेश्नपृथिव्यां सर्वमानवाः॥ १०--ग्रनेन रथवेगेन पूर्वप्रस्थितं वैतनेयमप्यासादयेयम्। ११--न्नाहृतो न निवर्तेत खूतादिष रणादिष।

#### अभ्यास---२६

१--विषमप्यमृतं क्विद्भवेदमृतं वा विषमीश्वरेच्छ्या । ७--तद् विद्धि
प्रिण्यातेन परिप्रश्नेन सेवया । ८--श्रहं हि वचनाद्राहाः पतेयमपि पावके ।
भक्त्येयं विषं तीव्णं पतेयमपि चार्णवे ।

#### अभ्यास---२७

१६--यदि सुरभिमवाप्स्यस्तन्मुखोच्छ्वासगन्धं तव रतिरभविष्यत्पुग्डरीके किमिसम् ।

## अभ्यास--२९

२०--वाणीं काण्मु नीमजीगणद्वाशासीच्च वैयासिकीमन्तस्तन्त्रमरस्त पन्नगगवीगुम्फेषु चाजागरीत्। वाचामाचकलद्रहस्यमखिलं यश्चाद्यपदस्पुरां लोकेऽभूयदुग्जमेव विदुषां शौजन्यजन्यं यशः॥ मल्लिनायः कविः सोऽयं दुर्व्या-स्याविषम्ह्लिताः। कालिदासङ्तीव्याचिष्टे।

#### श्रभ्यास-३०

७--श्रपं सोमममृता श्रभूम ( ऋक्)। १४--येयं पौर्णमास्यतिकान्ता-स तस्यामग्नीनाधित।

#### श्रभ्यास-३१

११ क्लैब्यं मान्य गमः पार्थ चैतत्त्वय्युरपद्यते । १२--मा भ्राता भातरं द्विचन्मा स्वसारमृत स्वसा (श्रथवं०) ।

#### श्रभ्यास--३२

१०--ग्रमन्थि मुखैरिणा पुनरमायि मर्यादया ग्रहावि मुनिना मुखे वसमनायि लङ्कारिणा।

## श्रलिङ्क किपनाप्यसौ सुखमतारि शाखामृगैः क्व नाम वसुधापते तव यशोनिधिः क्वाम्बुधिः ॥

#### अभ्यास---३३

५—ग्रवश्यं यातारश्चिरतरमुपित्वाऽपि विषयाः, वियोगे को मेदस्यजिति न जनो यत्स्वयममून्।

#### अभ्यास--३४

१—जघान कंसं किल वासुदेवः। ८—बहु जगद पुरस्तात् तस्य मत्ता किलाहम्। १२—व्यपेते तु जीवे निकुम्भस्य हृष्टा विनेदुः प्लयंगा दिशः सस्व-नुश्च। चचालेव चोवीं पपातेव सा द्यौर्यं राज्यसानां भयं चाविवेश।

## अभ्यास-३५

६—अनुभवति हि मूर्ध्ना पादपस्तीवंमुध्यां शमयति परितापं छायया संश्रितानाम् । १५—त्रिः। पच्चस्य केशश्मश्रुलोमनखान् संहारयेत् ।

## अभ्यास-३६

१--व्यतिषजिति पदार्थानान्तरः कोषि हेतुर्नेहि बह्दिपाधीन् प्रीतयः संश्रयन्ते !

## अभ्यास---३७

१—मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिचतित सिद्धये । यततामपि सिद्धानां कश्चि-न्मां वेत्ति तत्त्वतः ॥ ११—-श्रकारणद्विषः कांश्चित्परार्थेनोदरम्भरीन् यो जिगीषति हार्देन स वाचां विषयोस्ति नः ॥ (श्रीगान्धिचरिते ) ।

#### श्रभ्य।स---३८

२—यानेव इत्या न जिजीविषामस्तेऽविस्थताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः । ३—विवद्यता दोषमपि च्युतात्मना त्वयेकमीशं प्रति साधु माषितम् । ४—हालाः इलं खलु पिपासित कौद्धकेन कालानलं परिचुचुिक्वपित प्रकामम् । व्यालाधिषं च यतते परिरच्धुमद्धा यो दुर्जनं वशयितुं कुस्ते मनीषाम् ॥ ५—सा निर्मिता विश्वस्रजा प्रयत्नादेकस्थसीन्द्रयंदिदृ चयेव । ६— श्रन्थेद्युरात्मानुचरस्य भावं जिज्ञासमाना मुनिहोमधेनुः । ""गौरीगुरोर्गह्वरमाविवेशः ॥ ७—मिल्लनाथः कविः (सोऽयं) मन्दात्मानुजिन्नुचया । व्याचष्टे कालिदासीयं काव्यत्रयमना-

## ( २५५ )

कुलम् ॥ १२—-इयं सा मोजमाणानामजिहा। राजपद्धतिः । १३—-कुर्वन्नेवेह कर्मोण जिजीविषेच्छतं समाः (यजुः )।

## अभ्यास-३९

२—प्रभवति हि तातः स्वस्य कन्यकाजनस्य । ५—हिमवतो गङ्गा प्रभवति ।

#### श्रभ्यास--४०

१०--ग्रोदनस्य पूर्णाश्कात्रा विकुर्वते । ११--विकुर्वते सैन्धवाः = (साधु-दान्ताः शोभनं वरूगन्तीत्यर्थः ) । १७--रोहिरयां छन्दांस्युपाकुर्यात् ।

#### श्रभ्यास--४१

१—सिधमाहर सीम्य, उप त्वा नेष्ये । ६—नहि संहरते ज्योत्स्नां चन्द्र-श्चार्ण्डालवेश्मनः । ८—पैतृकमश्वा गतमनुहरन्ते । १६—कथं कार्यविनिमयेन मिय व्यवहरत्यनात्मज्ञः । २०—तथापि राजपरिम्रहोऽस्य प्रधानस्वमुपहरति ।

#### अभ्यास-४२

४—संयोगा विषयोगान्ताः । १३—यथा खनन् सनित्रेण नरो वार्यधि-गच्छति । तथा गुरुगतां विद्यां शुश्रूषुरिधगच्छति ॥

#### श्रभ्यास--४३

२--यावत्स्थास्यन्ति गिरयः सरितश्च मद्दीतले। तावद्रामायण्कथा लोकेषु प्रचरिष्यति ॥ ४--स्थाने सा देवीशब्दैनोपचर्यते । १७--तत्र किल विराधदनुकवन्धादयोऽभिचरन्ति । १८---पुत्राः पितृनत्यचरन् नार्यश्चात्यच-रम्पतीन् ।

#### अभ्यास--४४

१७—कस्यां कलायामभिविनीते स्थः। १६/—सन्मार्गालोकनाय व्यप-नयतु स वस्तामसी वृत्तिमीशः।

## अभ्यास--४६

२—चते प्रहारा निपतन्त्यभीष्याम् । ३—विवेकभ्रष्टानां भवति विनि-पातः शतमुखः । ७—ग्रापातरम्या विषयाः पर्यन्तपरितापिनः ।

#### अभ्यास--४७

२—प्रवर्ततां प्रकृतिहिताय पार्थिवः । ८—यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम । ९—चक्रवत्यरिवर्तन्ते दुःखानि च सुखानि च ।

#### अभ्यास-४८

६—यल्लाष्ट्र तदुत्सवते यद्गुक तिन्निषीदति । ११—उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्यो कर्म चेदहम् । १३—ग्रनुगन्तुं सतां वर्त्म यदि कृत्स्नं न शक्यते । स्वल्यमध्यनुगन्तव्यं मार्गस्यो नावसीदति ॥

#### अभ्यास-४९

**१२—विनिश्चेतुं शन्यं न मुलमिति वा दुःखमिति वा**।

# वृतीयोंऽशः

#### अभ्यास-१

१०—ग्रन्वर्जुनं धानुष्काः । उप पास्तिनि वैयाकरसाः । १२—विना बातं विना वर्षं विशुत्मपतनं विना । विना इस्तिकृतान्दोधानकेनेमौ पातितौ दुमौ ॥ १४—ग्रर्थपतिपत्तिमन्तरेसा प्रवृत्तिसामध्यं न । १५—मामन्तरेसा किंनु चिन्तयित गुर्करिति चिन्ता मां वाधते । १८—नाना नारीं निष्फला लोकयात्रा । (श्रन्यत्राप्युक्तम्)—न यहं यहिमत्याहुर्थहिसी यहमुच्यते ।

#### अभ्यास--२

१—ग्राशिना सह याति कीमुदी सह मेघेन तडित्प्रलीयते । ५—दूरीकृता खल्लु गुणैक्दानलता वनलताभिः । ११—सहस्रीरिय मूर्खाणाम् एकं क्रीणीत पिडतम् । १२—हिरएयेनार्थितो भवन्ति राजानः, न च ते प्रत्येकं दण्डयन्ति ।

#### अभ्यास-३

१--परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् । धर्मसंस्थापनार्थाय संभ-वामि युगे युगे ॥ ७ --उपदेशो हि मूर्खाणां प्रकोषाय न शान्तये । १०--ग्रल-मिदमुत्साहश्रंशाय भविष्यति ।

#### श्रभ्यास--४

१—श्राचार्याचीनो भवान्यत्राधर्माचरणात् । ११—स्वार्थात् सतां गुरुतरा प्रणियिकियैव । १२—श्रमिमन्युरर्जुनतः प्रति प्रशुम्नश्च कृष्णात् प्रति । १४--नास्ति सत्यात्परो धर्मो नास्त्यगृतात्पातकं परम् । १७--संशासकास्तु समयात्संग्रामादनिवर्तिनः ।

#### अभ्यास---५

र—निशामय तदुत्पत्ति विस्तराद् गदतो मम । ३—त्वं लोकस्य वाल्मीिकः मम पुनस्तात एव । ४—तस्मै कोपिष्यामि यदि तं प्रेन्तमाणाऽऽत्मनः प्रभविष्यामि । ५—किन्नद्धतुः स्मरिस सुभगे त्वं हि तस्य प्रियेति । ६--श्रल्पस्य हेतोर्बहु हातुमिन्छन् विचारमूढः प्रतिभासि मे त्वम् । ८—कोतिभारः समर्थानां किं दूरं व्यवसायिनाम् । को विदेशः सविद्यानां कः परः प्रियवादिनाम् ॥ ११—तेषामाविरभूद् ब्रह्मा सर्वलोकिपतामहः । १६—-पुरतः कुन्छुकालस्य धीमाञ्जागर्ति पूरुषः ।

### अभ्यास-६

६—चर्मेशि द्वीपिनं इन्ति द=तयोईन्ति कुझरम्। केशेषु चमरी इन्ति सीम्नि पुष्कलको इतः॥

## अभ्यास-७

२—श्रलमुपालम्मेन । प्रत्तने विद्यमाने श्रामे रत्नप्रीद्धा । ३—इदमबस्था-न्तरं गते ताहरोऽनुरागे कि वा स्मारितेन । ४—पौरवे धमुमतीं शासित कोऽविनयमाचरित प्रजासु १ ५—श्रिमेन्यकायां चिन्द्रकायां कि दीपिकापीन-रक्त्येन । ६—जीवत्सु तातपादेषु नवे दारपरिश्रहे । मानुभिश्चिन्त्यमानानां ते हि नो दिवसा गताः ॥ ६—लतायां पूर्वलूनायां प्रस्तस्यागमः छुतः । ६— विपदि इन्त सुधापि विषायते । १४—गते भीक्ष्मे हते द्रोगो कर्यो च विनिपा-तिते । श्राशा बलवती राजन् शरूयो जेष्यति पाग्डवान् ॥

## अभ्यास---द

१--नन्दाः पश्चव इव इताः पश्यतो राद्धसस्य । ७--तिस्मिन् जीविति जीवामि मृते तस्मिन्निप म्रिये । १२--न्नाः ! कोयं मिष स्थिते चन्द्रगुसमिन-भवितुमिच्छति । १६--एष पश्यतामेव व एनं यमसदनं नयामि ।

## अभ्यास--६

१--यमेवेष वृत्युते तेन लम्यस्तस्यैष त्रात्मा विवृत्युते तनुं स्वाम्। ३--विषवृत्योपि संवर्षे स्वयं छेत्तुमसाम्प्रतम् । ७--इन्ति नोपश्चयस्थोपि शया-खुर्मृगयुर्मृगान् ।

#### श्रभ्यास-१०

४—सहैव दशिः पुत्रैभारं वहित गर्दभी। ५— ग्रलं महीपाल तव अमेगा प्रयुक्तमप्यस्त्रमितो वृद्या स्यात्। २३ — श्रपां हि तृप्ताय न वारिधारा स्वादुः सुगन्धिः स्वदते तुषारा।

#### अभ्यास-११

३—स्वाध्यायान्मा प्रमदः । ४—विष्नविह्ता विरमन्ति ते कर्मणः (प्रारव्धात् )। ५—संमानाट् ब्राह्मणो नित्यमुद्धिजेत विधादिव । श्रमृतस्येव चाकाङ्चेदवमानस्य सर्वदा ॥ ६—नेहाभिक्रमनाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते । श्राल्यमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् ॥ ७—इदमहमनृतात्सस्यमुपैमि । ९—पाहि नो धूर्तेरराव्णः (त्रमृक् ) । १०—विभेत्यल्पश्रुताद्वेदो मामयं प्रहरे-दिति । १३—मृत्योविभेषि कि मृद न स भीतं विमुद्धति । श्रद्ध वाब्दशान्ते वा मृत्युवे प्राणिनां धुवः ॥

#### अभ्यास-१२

१—विचित्रा हि स्त्राणां कृतिः पाणिनैः । ३—लोके गुरुतं विपरीततां वा स्वचेष्टितान्येव नरं नयन्ति ४ न जातु कामः कामानामुपभोगेन शाम्यति । हिविषा कृष्णवर्त्मेव भूय एवाभिवर्धते ॥ ६—गन्तव्या ते वस्रतिरत्नका नाम यचेश्वराणाम् । ६—सुमहान्त्यपि शास्त्राणि धारयन्तो बहुश्रुताः । छेत्तारः संश्यानां च क्लिश्यन्ते लीभमोहिताः ॥ २०—छेदो दंशस्य दाहो वा चतेर्वा रक्तमोच्चणम् । एतानि दष्टमात्राणामायुष्याः प्रतिपत्तयः ॥

#### श्रभ्यास-१३

१—विपदि धैर्यमयाम्युदये समा सदिस वाक्पदुता युधि विक्रमः। यशिस चामिरिचिर्व्यसमं श्रुतौ प्रकृतिसिद्धमिदं हि महात्मनाम् ॥ ४—को भूषणविक्रयं नरपतौ संमावयेत्। दः—देव शास्त्रे प्रयोगे च मां परीसितुमईसि । १७ — न खत्तु न खत्तु वायाः सन्निपात्योऽयमस्मिन्मृदुनि मृगशरीरे त्वराशाविकाग्निः। १८—किस्मिश्चित्पूजाईऽपराद्धा शकुन्तला।

#### अभ्यास-१४

१-ते च प्रापुबदन्धन्तं बुबुधे चादिपूरुषः। ७-द्विः शरं नाभिसन्धचे हिः स्थापयति नाश्चितान्। (दिर्ददाति न चार्यिम्यो) रामो हिर्नाभिमाषते॥

११—प्रायः समानविद्याः परस्परयशःपुरोभागा भवन्ति । १२—तृणेनापि कार्यं भवतीश्वराणां किमङ्ग वाग्यस्तवता नरेख ।

#### श्रभ्यास-१५

१—परुद्भवान्यदुराधी देंषमस्तु पद्वतरः । ६—यदा ते मोहकलिलं बुद्धिव्यं-तितिरिष्यति । तदा गन्ताधि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च ॥ १०—कोऽद्धा वेद यच्छ्वो भविता (श्रीगान्धिचरिते ) । १६—नोल्कोऽप्यवलोकते यदि दिवा सूर्यस्य किं दूषग्राम् । १६—यथा यथा हि पुरुषः शास्त्रं समधिगण्छति । तथा सथा विजानाति विज्ञानं चास्य रोचते ॥

## अभ्यास-१६

## श्रभ्यास-१७

१—जयसेने! ननु समाप्तकृत्यो गौतमः। श्रथ किम् १३ —श्रवि जीवेत्स श्राह्मणशिद्धाः १ द्—हन्त ते कथिष्यामि दिव्या ह्यात्मविभृतयः (विभृतीः)। ६—श्रायें, उरभ्रसमातं पश्यामः। मुधा वेतनदानेन किम् । ११—मया नाम मुग्धचातकेनेव शुष्कधनगर्जिते गगने जलपानमिष्टम्। १२—निर्धारितेथें लेखेन खलूक्त्वा खलु वाचिकम्। १६—वादं ब्रवीधि, श्रानियन्त्रितत्वाचे द्वग्रहस्य। २०—श्राशीविषो वा संकुद्धः सूर्यो वाऽभ्रविनिर्गतः। मांमोन्तको वा समरे गदापाणिरहश्यत् ॥

## अभ्यास-१८

३--- उपानद्गूढपादस्य ननु चर्माचृतेव मूः । तपोधनानां हि तपो गरीयः ।

#### अभ्यास-१६

१---सुभगस्रतिलावगाहाः पाटलसंसर्गसुरभिवनवाताः। प्रच्छायसुलभ-

निद्रा दिवसाः परिणामरमणीयाः ॥ १०—बहुवल्लभा हि राजानः श्र्यन्ते । '
१५—श्ररदञ्जचलाश्रलेन्द्रियैरसुरचा हि बहुच्छुलाः श्रियः ।

#### अभ्यास---२०

२—क्रीडालोलाः अवणपरुवैर्गार्जितैर्भाययेस्ताः । ५-मान्यः स मे स्था-वरजङ्गमानां सर्गित्थितिप्रत्यवहारहेतुः । ११-त्यवरा परिषज्ज्ञेया दशपरा च । १२-को विचारः स्वोपकरणेषु । किन्त्वरण्यचरा वयमनभ्यस्तरथचर्याः ।

#### अभ्यास--२१

११--चञ्चद्भुजभ्रमितचण्डगदाभिघातसंचूर्णितोरुयुगलस्य सुयोधनस्य । स्त्यानावनद्धपनशोणितशोणापाणिषत्तंसिष्यति कचास्तव देवि भीमः ॥

#### अभ्यास--२२

१--वायुर्वे चेपिष्ठा देवता । ५--न्याय्यात्यथः प्रविचलन्ति पदं न षीराः । ७--ग्रसुर्यं वा एतत्पात्रं यचक्रधृतं कुलालकृतम् । १२--सीभात्र-मेषां हि कुलानुसारि । १३--श्वस्त्वया सुलसंवित्तिः स्मरणीयाऽधुनातनी ।

#### अभ्यास -- २३

१८--नियर्गशालीनः स्त्रीजनः ।

#### श्रभ्यास---२४

३—- श्राश्चर्योऽस्य वक्ता कुरालोऽनुप्रष्टा । १४--वेषधुश्च रारीरे मे त्वक् चैव परिदह्यते । १६--जामयो यानि गेहानि शपन्त्यप्रतिपूजिताः । तानि कुत्या-हतानीव विनश्यन्ति समन्ततः ॥ १८--भीमकान्तेर्नृपगुर्णेः स बभूवोपजीवि-नाम् । अधृष्यश्चामिगम्यश्च यादोरत्नैरिवार्णवः ॥ १९--समानायां शब्देन चापशब्देन चार्यावगतौ शब्देनैवार्थोऽभिषेयो नापशब्दैः ।

#### अभ्यास—२५

३—विराचामेदपः पूर्वं तिः प्रमुज्यात्ततो मुखम् । ११—२२—सुद्धदिष न याच्यः कृशयनः । विषद्युचैः स्थेयं पदमनुविषेयं च महताम् ॥ २०—मे-घोदरिविनिर्मुक्ताः कपूरदिलशीतलाः । शक्यमञ्जलिभिः पातुं वाताः केत-कगन्धिनः ॥

# चतुर्थोंऽशः

#### अभ्यास---१

४---धस्त्वया सुखसंवित्तिः स्मरणीयाऽधुनातनी । इति स्वप्नीपमान्मत्वाः कामान्मा गास्वदङ्गताम् ॥ ५.—सुलभा रम्यता लोके दुर्लभं हि गुखार्जनम्। ६--परायत्तः प्रीतेः कथमिव रसं वेतु पुरुषः । १०--विशक्तः पन्नगः फर्याः कुरते। १२--मितं च शरं च बचो हि वाग्मिता।

#### श्रभ्यास---२

१२—तीर्थान्मयाऽभिनयविद्या शिक्तिता। दत्तप्रयोगश्रास्मि। १४--अर्थानामीशिषे त्वं वयमपि च गिरामीश्महे यावदर्थम्।

#### अभ्यास--४

प्रच--भगवते च्यवनाय मां प्रशिपातय ।

#### अभ्यास--४

३-- मुद्धजनसंविभक्तं हि दु:खं विषद्यवेदनं भवति ।

#### अभ्यास-७

५-- चत्रियेर्धार्यते चापो नार्तशब्दी भवेदिति । चतात् त्रायतं इत्यथे चत्र-शन्दो भुवनेषु रूढः। ८--भृष्णु वै सत्यम् (काष्टक)।

अभ्यास ---द ?--यथा गवां सहस्रेषु वत्सो विन्दति मातरम् । तथा पूर्वकृतं कर्म कर्तारं प्रतिपद्मते ।। ६--न ह्युत्पथप्रस्थितः कश्चिद् गन्तव्यं स्थानं गतः।

अभ्यास--६

 श—रात्रिः स्वप्नाय भूतानां चेष्टायै कर्मग्रामहः। ५—ग्रनिवैदप्राप्यागि श्रेयांसीति नात्मानं पूर्वाभिरसमृद्धिभरवमन्येत । ६--श्रहो परावृत्तमागधे-। यानां दुःखं दुःखानुयन्धि । ८--- श्रयं पटः सूत्रदरिद्रतां गतः ।

## अभ्यास-२२

प्रमानेहापरां रात्रि वलवानमे परिश्रमः। ९--गुरूनुपद्रवांसवर-माणश्चिकित्सेत्, जघन्यमितरान्। (चरके स्त्र व ३।१७)। १० - तस्य चेत्फेशलोमान्यायग्यमानानि प्रलुच्चेरन् न चेद्वेदयेयुस्तं परासुरिति विद्यात् ( चरके इन्द्रिय० ३ ६ )।

#### अभ्यास---२३

३—ज्ञानवतापि नात्यर्थमात्मनो ज्ञाने विकित्थितन्यम् । ४—कृत्स्नो हि लोको बुद्धिमतामाचार्य। शत्रुश्चाबुद्धिमताम् (चरके ) । १६—मैत्री कारुण्यमार्तेषु शक्ये मीतिरुपेच्याम् । प्रकृतिरुवेषु भृतेषु वैद्यवृत्तिश्चतुर्विधा ॥ १७—ते किञ्चित्स्ववशात्कुर्वेन्ति किचित्कर्मवशात् ।

#### अभ्यास-२४

द—पञ्चतंनो हेमन्तशिशिरयोः समासेन (ऐ० ब्रा• १।१)। ६—प्रस्कन्दि• काग्रहीतस्य मोजनं निषम्। १४—श्रादाय मार्गशीर्षाच ह्यौ ह्यौ मासाबृतुः स्मृतः।

## अभ्यास-२५

#### श्रभ्यास---२६

२--प्रीतिरेषा कथं रामो राजा स्यानमयि जीवति ।

#### अभ्यास-२७

त्वं च सुग्रीय वाली च सहशी स्थः परस्परम् । स्वरेश वर्चेसा चैव व्यक्ति नोपलच्चे ।। ६—सृष्टश्च हि मया वाणो निरस्तश्च रिपुस्तव । ८—तदलं कालसङ्गेन कियतां बुद्धिनिश्चयः । १०--प्रोतिदत्तं न वर्धेत यावन्न प्रतियाचितम् । १४—कयमान्छिन्नदर्शनिकाभिरिवास्मासिः समं खेलित चन्द्रः । १६—इस्त-कङ्कर्णं कि दर्पेणे प्रेच्यते । १७—न कञ्चन मर्माश्च स्पृशेत् । १८—श्चार्य प्रस्युपवेच्यामि यावन्मे सम्प्रसीदिते । १६—श्चनुशिव्याद्धि को तु त्वामपि सच्चात् वृहस्पतिः । १०—स तानि द्रुमजानानि जातानि गिरिसानुषु । पुष्पिता-प्राणि मध्येन जगाम वदतां वरः ॥

#### अभ्यास-२८

१—धनी वोषगतं दद्यात्स्वहस्तपरिचिह्नितम् (याज्ञ १।३१)।६— एकसार्थप्रयाताः स्म वयं तत्रेव गामिनः।७—न चापि दोषेण तथा लोको मन्येत पुरोचनम्। यथा त्वां पुरुषव्यात्र लोको दोषेण गच्छिति॥ ८—कच्चि-त्कारिणका धर्मे सर्वशास्त्रेषु कोविदाः। कारयन्ति कुमारांश्च...(म० मा० समा० ५१३४)॥ १२—न प्रवेच्यामि वो देशं विरुद्धं यदि मानुषैः।१५— धृतराष्ट्रो महाराजः प्राहिणोद्धिदुराय वै। १८—दह्मन्ते ध्मायमानानां धात्नां हि यथा मलाः। तथेन्द्रियाणां दह्मते दोषाः प्राणस्य निप्रहात्॥ श्रव भाव हिन्दी साहित्य सम्मेलन के भूतपूर्व अध्यन्न, श्राचार्य पं० चन्द्रवली पाण्डेय की अनुपम कृतियाँ संस्कृत साहित्य के श्रानमोल रहों पर श्रानोखा प्रकारा

# शूद्रक

'मृच्छकटिक' का लेखक, मस्त हाथियों को खलकारने वाला —राजा खौर कवि—

संस्कृत के श्रद्भुत और विख्यात नाटक 'मृच्छुकटिक' को पढ़ने वालों की संख्या करोड़ों में होगी। परन्तु उसके गृढ़ मर्म को समभ्रते वाले थोड़े ही मिलेंगे। इस बात से तो श्री कन्हैयालाल मायिकलाल मुन्यी जैसे श्रन्त राष्ट्रीय स्थाति के विद्वान् श्रीर राजनीतिज्ञ भी श्रपरिचित हैं कि 'मृच्छुकटिक' का लेखक कौन है। संस्कृत, प्राकृत श्रीर तिमल साहित्य का गम्भीर श्रध्ययन एवं दिख्या भारत का पर्यटन करने के बाद श्राचार्य पायड़िय जी ने श्रूदक का पूरा पता बता दिया है—'मृच्छुकटिक' के एक पात्र के रूप में उसे हँसते बोलते श्रीर श्रत्याचारी राज्य का तस्ता उत्तरते हुए दिखा दिया है। संसार की किसी भी भाषा के साहित्य में श्रूदक का ऐसा प्रामाणिक वर्णन श्रव तक प्रकाशित नहीं हुआ।

श्राचार्य पाएडेय के इस प्रन्थ से 'मृन्छुकटिक' पर भी एक श्रिभनव प्रकाश पड़ता है, नाटक के सब चरित्र और सभी मार्मिक स्थल स्पष्ट हो जाते है, राजनीति के गृद रहस्य खुल जाते हैं, मालूम हो जाता है कि 'मृन्छकटिक' में क्या है श्रम्थ श्रम्बेषण में कचि रखने वालों के लिए जितना उपयोगी है, 'मृन्छुकटिक' का श्रध्ययन करने-कराने वालों के लिए भी उतना ही

महत्वपूर्य है।

पुराने सिक्के से प्राप्त 'शूद्रक' के प्रभावशाली श्रौर भावना व्यञ्जक चित्र से सकितत, पक्की जिल्द, मनोहर छुपाई। मूल्य केवल ४॥)

## मोतीलाल बनारसीदास

पोस्ट बक्स ७५, नेपाकीलपरा, बारायसी (बनारस)

श्राचार्य पं चन्द्रवली पाण्डेय की श्रुतपूर्व श्रध्यक्त, श्राचार्य पं चन्द्रवली पाण्डेय की श्रुतपम कृतियाँ संस्कृत साहित्य के श्रनमोल रहीं पर श्रनोखा प्रकाश

# कालिदास

कालिदास को कविकुलगुर माना गया है ग्रौर उन पर श्रनेकों मन्य लिखे जा चुके हैं, परन्तु श्राचार्य पारुडेय जी को कालिदास संबंधी विशाल सामग्री संतुष्ट नहीं कर सकी, फलता उन्होंने स्वयं लेखनी उठाई है श्रौर सवा छः सी पृष्ठ का यह ग्रन्थ उपस्थित किया है।

अन्य में कालिदास की खोज पूर्ण जीवनी प्रस्तुत करने के बाद कि के अन्य-कुमारसंभव, मेवदूत रह्वंश, मालिकानिनमित्र, विक्रमोर्वशीय, श्रिमज्ञान शाकुन्तल, कुन्तलेश्वर दौत्य श्रीर ऋतुसंहार—की मार्मिक मीमांशा की गई है। फिर चार श्रध्यायों में किव की सर्वाणीण प्रतिमा का विवेचन हुश्रा है श्रीर उनके पात्रों—कण्य, दुष्यन्त, शकुन्तला, श्रनस्या, प्रियंवदा गौतमी, सर्वदमन, मेनका, घीवर, मारीच श्रादि—पर प्रकाश डाला गया है। श्रन्त के तीन परिच्छेदों में किव की प्रमुख विशेषताश्रों पर लिखा गया है। इस प्रकार कालिदास के सम्बन्ध में एक श्रभूतपूर्व श्रध्ययन प्रस्तुत हुआ है।

प्रस्तुत अन्य की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इससे कालिदास श्रीर श्रीर उनकी रचनाश्रों को समभने की निर्मल दृष्टि मिलती है श्रीर जात होता है कि कविकुलगुरु ने वाणी का विलास ही नहीं दिया है बलिक मनुष्य को जीवन का वास्तविक मार्ग भी दिखाया है। इसी लिए उनके साहित्य में श्राप्सरा भी यहिंगी श्रीर माता बन गई है।

प्रन्य से कालिदास कालीन सभ्यता, संस्कृति श्रौर राजनीति पर भी पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। प्रन्य का अध्ययन न करने वाले कालिदास को उनके शुद्धरूप में नहीं समक्ष सकते। मूल्य ७॥)

> मोतीलाल बनारसीदास पोस्ट बक्स ७५, नेपाबीखपरा, वारायसी (बनारस)







# संस्कृत व्याकरण सार

े लेखक प्रो० रामचन्द्र शुर्मा एम० ए० डी० ए० वी० कालिज, जालंघर

--:\*:--

जो हिन्दी द्वारा संस्कृत भाषा का न्याकरण जानना चाहते हैं उनके लिये यह श्रत्युत्तम पुस्तक है। कालिज के विद्यार्थियों के लिये इससे बढ़िया पुस्तक कोई नहीं छपा।

मृत्य ६) इ०

सर्व प्रकार की पुस्तकों मिलने का पताः—

मोतीलाल बनारसीदास

पोस्ट बाक्स नं० ७५ वाराणसी।